Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri

श्रीमद्रोखामी तुलसीदासजी विरचित

# श्रीरामचरितमानस

[ बालकाण्ड ]

(सटीक)



हिन्दी प्रकाशक तथा प्रतक विकेता— रीगल जुक डिपो, कई सहक, दिन्ती

टीकाकार-हनुमानप्रसाद पोद्दार

CC-0. Prof. Satya Wat Shastri Collection.

मोतीलाल जालान

Dipitizad by र्भा एक पुरु maj Foundation Chennai and eGangotri

सं० २००८ प्रथम संस्करण १५,००० सं० २०२२ द्वितीय संस्करण ५,००० सं० २०२५ तृतीय संस्करण ५,००० कुळ २५,०००

मृल्य १.२५ ( पक रुपया पचीस पैसे )

### प्रथम संस्करणका निवेदन

इधर कई जगह खास करके कलकत्तेके विद्यालयोंके शिक्षा-कममें विभिन्न श्रेणियोंके लिये श्रीरामचरितमानसके पृथक्-पृथक् काण्ड रक्षे गये हैं। विद्यार्थियोंकी बड़ी माँग है, परंतू बाजारमें अलग-अलग काण्ड प्रायः नहीं मिलता । जो मिलते हैं, वे प्रायः अगुद्ध छपे हुए और बहुत ही महँगे। इस कठिनाईको दूर करनेके लिये गीताप्रेसने पृथक्-पृथक् काण्डोंमें पूरा रामचरित-मानस प्रकाशित करनेकी व्यवस्था की है। जहाँ कलकत्ते आदिमें पृथक्-पृथक् काण्डोंमें प्रकाशित पूरा रामचरितमानस १२ ), १४ ) रुपयोंमें मिलता है, वहाँ यह पूरा लगभग ४ ) में ही मिल जायगा। यह वालकाण्ड है। इसमें मुलके साथ हिंदी-अनुवाद भी है। आशा है, इससे विद्यार्थियोंको सुविधा होगी और मानसका शुभ प्रसार तो वड़ेगा ही, जो मानव-जातिके कल्याणके लिये अत्युत्तम साधन है।

व्यवस्थापक -गीताप्रेस



#### ॥ श्रीहरिः ॥

#### Digitized by Arya Samaj Epinoparan Criental and eGangotri

#### वालकाण्डकी

## विषय-सूची

| विषय                          | पृष्ठ-संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | विषय पृष्ठ                                | -संख्या |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| १-मङ्गलाचरण                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १८-सतीका दक्ष-यज्ञमें जाना                | ७३      |
| २-गुर-वन्दना                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १९-पतिके अपमानसे दुखी                     |         |
| ्रे−ब्राह्मण-संत-वन्द्ना      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | होकरसतीका योगाग्निसे                      |         |
| ४-खल-बन्दना                   | 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | जल जाना, दक्ष-यज्ञ-                       |         |
| ५-संत-असंत-वन्दना             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विध्वंस                                   | ७४      |
| ६-रामरूपमे जीवमा              | Company of the Compan | २०-पार्वतीका जन्म और                      |         |
| वन्दना                        | ··· १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | तपस्या                                    | ७५      |
| ७-तुलसीदासजीकी र्द            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २१-श्रीरामजीका शिवजीसे                    | P (SP)  |
| भीर रामभत्ति<br>कविताकी महिमा | १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | विवाहके लिये अनुरोध                       | -       |
| ८-किव-वन्दना                  | २५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | विवाहक लिय अनुराध                         | 68      |
| ९-वाल्मीकि, वेद, ब्र          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २२ सप्तर्षियोंकी परीक्षामें               |         |
| देवता, शिव, पार्व             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पार्वतीजीका महत्त्व                       | 54      |
| आदिकी वन्दना                  | ें २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २३-कामदेवका देवकार्यके                    |         |
| १०-श्रीसीताराम-धाम-           | 156 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | लिये जाना और भस्म                         | 43      |
| परिकर-वन्दना                  | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | होना                                      | 90      |
| ११-श्रीनाम-वन्दना             | और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २४-रतिको वरदान                            | 98      |
| नाम-महिमा                     | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २५-देवताओंका शिवजीसे                      |         |
| १२-श्रीरामगुण                 | और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | व्याहके लिये प्रार्थना                    |         |
| श्रीरामचरितकी म               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | करना, सप्तर्षियोंका                       |         |
| १३-मानसनिर्माणकी              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पावतीके पास जाताः                         | 94      |
| १४-मानसका रूपक                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २६-शिवजीकी विकास                          | ,,      |
| १५-याज्ञवहक्य-भरद्वाज         | OF THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PERS | वारात और विवाहकी                          |         |
| संवाद तथा प्रयाग              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | तयारा                                     | 90      |
| माहात्म्य                     | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २७-शिवजीका विवादः                         | १०६     |
| १६-सतीका भ्रम, श्रीर          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १८—शिव-पार्वती-संवाद · · ·                | 588     |
| ऐश्वर्य और सतीक               | ा खेद ६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २९-अवतारके हेतु                           |         |
| AL PRINTER TO                 | -A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | १२५     |
| त्याग्रदिखजीकी स              | विवारिय Vra& Sh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | stri Collection<br>अरिमायाका प्रभाव • • • |         |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ाजाका सम्बिः                              | 230     |

| वेषय पृष्ठ-संख्या                         | विषय पृष्ट-संख्या                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ३१-विश्वमोहिनीका स्वयंवर,                 | ४५-पुष्पवाटिकानिरीक्षण,                             |
| शिवगणोंको तथा भग-                         | सीताजीका प्रथम दर्शन,                               |
| वान्को शाप और                             | श्रीसीता-रामजीका परस्पर                             |
| नारदका मोह-भङ्गः १३५                      | दर्शन २१६                                           |
| ३२-एन-रातरूपा-तप एवं                      | ४६-श्रीसीताजीका पावेती-                             |
| वरदान १४३                                 | पूजन एवं वरदानप्राप्ति                              |
| ३३-भानुप्रतापकी कथा १५१                   | तथा राम-लक्ष्मण-संवाद २२३                           |
| २२-मानुप्रतायका क्या                      | ४७-श्रीराम-लक्ष्मणसहित                              |
| ३४-रावणादिका जन्म,                        | विश्वामित्रका यज्ञशालामें                           |
| तपस्या और उनका ऐश्वर्य                    | प्रवेश २२८                                          |
| तथा अत्याचार १६९                          | ४८-श्रीसीताजीका यज्ञशालामें                         |
| ३५-पृथ्वी और देवतादिकी                    | प्रवेश २३५                                          |
| करुण पकार १७७                             | ४९-बन्दीजनोद्दारा जनक-                              |
| ३६-भगवान्का वरदान : १८०                   | प्रतिज्ञाकी घोषणा २३७                               |
| ३७-राजा दशरथका पुत्रेष्टि                 | ५०-राजाओंसे धनुप                                    |
| यज्ञ, रानियोंका गर्भवती<br>होना "१८२      | न उठना, जनककी                                       |
| होना १८२                                  | निराशाजनक वाणा " २३८                                |
| ३८-श्रीभगवान्का प्राकट्य                  | ५१-श्रीलक्ष्मणजीका क्रोध २३९                        |
| और बाललीलाका                              | ५२-धनुषमङ्ग २४७                                     |
| आनन्द १८४                                 | ५३-जयमाल पहनाना २४४९                                |
| ३९-विश्वामित्रका राजा                     | ५४-श्रीराम-लक्ष्मण आर                               |
| दशरथसे राम-लक्ष्मणको                      | परशुराम-संवाद २५४                                   |
| दशस्यसे राम-लक्ष्मणको<br>माँगना १९८       | ५५-दशरथजीके पास जनक-                                |
| ४०-विश्वामित्र-यज्ञकी रक्षा २०१           | जीका दूत भेजना,                                     |
| ४१-अहल्या-उद्धार २०२                      | अयोध्यासे बारातका<br>प्रस्थान २६८                   |
| ११-अहस्या-उद्धार                          | प्रस्थान स्वट                                       |
| ४२-श्रीराम-लक्ष्मणसहित                    | ५६-बारातका जनकपुरमें                                |
| विश्वामित्रका जनकपुरमें<br>प्रवेश ••• २०३ | आना और स्वागतादि २८२                                |
|                                           | ५७-श्रीसीता-राम-विवाहः ३००                          |
| ४३-श्रीराम-लक्ष्मणको देखकर                | ५८-बारातका अयोध्या लौटना<br>और अयोध्यामें आनन्द ३१९ |
| जनकजीकी प्रेममुग्धता २०६                  |                                                     |
| ४४-श्रीराम्-लक्ष्मणका जनक-                | ५९-श्रीरामचरित्र सुनने-<br>गानेकी महिमा · · · ३३८   |
| पुरिनरीक्षण २०९                           | Satva Vrat Shastri Collection                       |

#### रामजी पालनेमें



एक बार जननीं अन्हवाए। करिर्सिगार पलनाँ पौढ़ाए॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

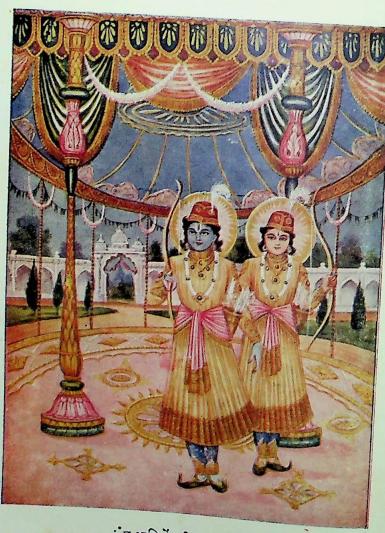

ंग-भूमिमें श्रीराम-ऌक्ष्मण CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri

श्रीगणेशाय नमः

श्रीजानकीवल्लभो विजयते

## श्रीरामचारितमानस

### प्रथम सोपान

वालकाण्ड

उलोक

वर्णानामर्थसंघानां रसानां मङ्गलानां च कत्तारी वन्दे वाणीविनायको॥१॥ अक्षरों, अर्थसमूहों, रसों, छन्दों और मङ्गलोंकी करनेवाली सरस्वतीजी

और गणेशजीकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ १ ॥

वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ। भवानीशहरी याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम् ॥ २ ॥ अदा और विश्वासके स्वरूप श्रीपार्वतीजी और श्रीशङ्करजीकी मैं वन्दना करता हूँ, जिनके विना सिद्धजन अपने अन्तः करणमें स्थित ईश्वरको नहीं देख सकते ॥ २ ॥

बोधमयं नित्यं गुरुं शक्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वकोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते ॥ ३॥ ज्ञानमय, नित्य, शंकररूपी गुरुकी मैं वन्दना करता हूँ, जिनके

आश्रित होनेसे ही टेढ़ा चन्द्रमा भी सर्वत्र वन्दित होता है ॥ ३ ॥

सीतारामगुणयामपुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानी कवीश्वरकपीश्वरी ॥ ४॥ श्रीसीतारामजीके गुणसमूहरूपी पवित्र वनमें विहार करनेवाले, विशुद्ध विज्ञानसम्पन्न कवीश्वर श्रीवाल्मी किजी और कपीश्वर श्रीहनुमान्जीकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ ४ ॥

क्लेशहारिणीम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं रामवल्लभाम्॥५॥ सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं उत्पत्ति, स्थिति (पालन) और संहार करनेवाली, क्लेशोंकी हरनेवाली तथा सम्पूर्ण कल्याणोंकी करनेवाली श्रीरामचन्द्रजीकी वियतमा श्रीसीताजीको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ५॥ यन्मायावरावार्त्त विश्वमिखलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सस्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथाहेर्भमः। यत्पादप्रवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीर्षावतां वन्देऽहं तमरोषकारणपरं रामाख्यमीरां हरिम्॥६॥ जिनकी मायाके वशीभृत सम्पूर्ण विश्व, ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्तासे रस्सीमें सर्पके भ्रमकी भाँति यह सारा दृश्य-जगत् सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भवसागरसे तरनेकी इच्छावालोंके लिये एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणोंसे पर (सब कारणोंके कारण और सबसे श्रेष्ठ) राम कहानेवाले भगवान् हरिकी में वन्दना करता हूँ ॥६॥

नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं कचिद्न्यतोऽपि। स्वान्तःसुखाय तुळसी रघुनाथगाथा-

भाषानिबन्धमितमञ्जुलमातनोति ॥ ७ ॥ अनेक पुराण, वेद और [तन्त्र] द्यास्त्रहे सम्मत तथा जो रामायणमें वर्णित है और कुछ अन्यत्रहे भी उपलब्ध श्रीरधुनाथजीकी कथाको तुल्हीदाह अपने अन्तःकरणके सुखके लिये अत्यन्त मनोहर भाषारचनामें विस्तृत करता है ॥ ७ ॥

सो ॰ - जो सुमिरत सिधि होइ गन नायक करिवर वदन।

करउ अनुग्रह सोइ बुद्धि रास्ति सुभ गुन सदन ॥ १॥ जिन्हें स्मरण करनेसे सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गर्णों के स्वामी और सुन्दर हाथीके मुखवाले हैं, वे ही बुद्धिके राशि और शुभ गुर्णों के धाम ( श्रीगणेशजी ) मुझपर कृपा करें ॥ १॥

मृक होइ वाचाल पंगु चढ़इ गिरिवर गहन। जासु क्रपाँ सो दयाल द्रवड सकल कलिमल दहन॥ २॥ जिनकी कृपासे गूँगा बहुत सुन्दर बोलनेवाला हो जाता है और लँगड़ा-लूला दुर्गम पहाड़पर चढ़ जाता है, वे कल्यियमके सब पापौंको जला डालनेवाले दयाल (भगवान्) सुझपर द्रवित हों (दया करें)॥२॥

नीं सरोरह स्याम तरुन अरुन वारिज नयन।
करउ सो मम उर धाम सदा छीरसागर सयन॥३॥
जो नील कमलके समान श्यामवर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमलके
समान जिनकि नित्र हैं और जी से सिक्डा हिर्मित्र स्थान करते हैं, वे
(भगवान नारायण) मेरे हृदयमें निवास करें॥३॥

कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुना अयन। जाहि दीन पर नेह करउ कुपा मर्दन मयन॥ ४॥ जिनका कुन्दके पुष्प और चन्द्रमाके समान (गौर) शरीर है, जो पार्वतीजीके प्रियतम और दयाके धाम हैं और जिनका दीनोंपर स्नेह है, वे कामदेवका मर्दन करनेवाले (शंकरजी) मुझपर कुपा करें॥ ४॥

वंदउ गुरु पद कंज छुपा सिंधु नररूप हरि।

महामोह तम पुंज जासु वचन रिव कर निकर।। ५॥

मैं उन गुरु महाराजके चरणकमलकी वन्दना करता हूँ, जो कृपाके

समुद्र और नररूपमें श्रीहरि ही हैं और जिनके वचन महामोहरूपी घने

अन्यकारके नाश करनेके लिये सूर्य-किरणोंके समूह हैं ॥ ५॥

चौ०-बंदउँ गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा॥ अमिश्र सूरिमय चूरन चाह्न। समन सक्ठ भव रुज परिवाह्न॥ १॥

में गुरु महाराजके चरणकमलोंकी रजकी वन्दना करता हूँ; जो सुरुचि ( सुन्दर खाद ), सुगन्ध तथा अनुरागरूपी रससे पूर्ण है। वह अमर मूल ( संजीवनी जड़ी ) का सुन्दर चूर्ण है, जो सम्पूर्ण भवरोगोंके परिवारको नाश करनेवाला है।। १।।

सुकृति संभु तन बिमल बिभूती। मंजुल मंगल मोद प्रस्ती॥ जन मन मंजु मुकुर मल हरनी। किएँ तिलक गुन गन बस करनी॥ २॥ वह रज सुकृती (पुण्यवान् पुरुष) रूपी शिवजीके शरीरपर मुशोभित निर्मल बिभूति है और मुन्दर कल्याण और आनन्दकी जननी है, भक्तके मनरूपी सुन्दर द्र्पणके मैलको दूर करनेवाली और तिलक करनेसे गुणोंके समृहको बशमें करनेवाली है॥ २॥

श्रीगुर पद नख मिन गन जोती। सुमिरत दिन्य दृष्टि हियँ होती॥ दलन मोह तम सो सप्रकास्। बड़े भाग उर आवह जास्॥३॥ श्रीगुरु महाराजके चरण-नखोंकी ज्योति मणियोंके प्रकाशके समान है, जिसके स्मरण करते ही हृद्यमें दिन्यदृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञानक्ष्मी अन्धकारका नाश करनेवाला है; वह जिसके हृद्यमें आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं॥३॥

उघरिं बिमल बिलोचन ही के। मिटिं दोष दुख भव रजनी के॥ स्झिंह राम चरित मिन मानिक। गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक॥ ॥ ॥ उसके हृदयमें आहेटेही हुद्धाकें कि मिलाने के ब्राह्म होते हैं। रूपी रात्रिके दोप-दुःख मिट जाते हैं एवं श्रीरामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य, गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खानमें है, सब दिखायी पड़ने लगते हैं—॥ ४॥

दो० जथा सुअंजन अंजि हग साधक सिद्ध सुजान।
कौतुक देखत सैल वन भूतल भूरि निधान॥१॥
जैसे सिद्धाञ्जनको नेत्रोंमें लगाकर साधक, सिद्ध और सुजान पर्वतों,
वनों और पृथ्वीके अंदर कौतुकसे ही बहुत-सो लानें देखते हैं॥१॥
चौ०-गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। नयन असिअ हग दोष विभंजन॥

तेहिंकिरिविमल विवेक विलोचन। वरन उँराम चरित भव मोचन ॥ १ ॥ श्रीगुरु महाराजके चरणोंकी रज कोमल और सुन्दर नयनामृत-अजन है, जो नेत्रोंके दोपोंका नाद्य करनेवाला है। उस अज्जनसे विवेकरूपी नेत्रोंको निर्मल करके में संसाररूपी बन्धनसे छुड़ानेवाले श्रीराम्चरित्रका वर्णन करता हूँ॥ १॥

बंदर्ड प्रथम महीसुर चरना। मोह जिनत संसय सब हरना॥ सुजन समाज सकल गुन खानी। कर्ड प्रनाम सप्रेम सुवानी॥ २॥ पहले पृथ्वीके देवता ब्राह्मणोंके चरणोंकी वन्दना करता हूं जो अज्ञानसे उत्पन्न सब सन्देहींको हरनेवाले हैं। फिर सब गुणोंकी खान संत-समाजको प्रेमसहित सुन्दर वाणीसे प्रणाम करता हूँ॥ २॥

साधु चिश्त सुभ चिश्त कपासू । निरस बिसद गुनमय फल जासू ॥ जो सिह दुख परिछद्द दुरावा । बंदनीय जेहिं जग जस पावा ॥ ३ ॥ संतोंका चिश्त कपासके चिश्त (जीवन ) के समान ग्रुभ है, जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय होता है। (कपासकी डोडी नीरस होती है, संत-चिश्तिमें भी विषयासिक्त नहीं है, इससे वह भी नीरस है; कपास उज्ज्वल होता है, संतका हृदय भी अज्ञान और पापरूपी अन्धकारसे रहित होता है, इसलिये वह विशद है; और कपासमें गुण (तन्तु) होते हैं, इसी प्रकार संतका चिश्त भी सद्गुणोंका भण्डार होता है, इसलिये वह गुगमय है।) [ जैसे कपासका थागा सईके किये हुए छेदको अपना तन देकर दक देता है, अथवा कपास जैसे लोदे जाने, काते जाने और बुने जानेका कष्ट सहकर भी वस्त्रके रूपमें परिणत होकर दूसरोंके गोपनीय स्थानोंको दकता है, उसी प्रकार ] संत स्वयं दुःख सहकर दूसरोंके छिद्रों (दोषों) को दकता है, जिसके कारण उसने जगत्में बन्दनीय यश प्राप्त किया है ॥ ३ ॥

मुद्र ८ संगलनाम असंत्र अस्तराष्ट्रावीको ८० ताम्यां ज्ञांगम तीरथराज् ॥ राम भक्ति जहँ सुरसरि घारा। सरसङ् ब्रह्म विचार प्रचारा॥ ४॥

संतोंका समाज आनन्द और कल्याणमय है, जो जगत्में चल्ता-फिरता तीर्थराज ( प्रयाग ) है। जहाँ ( उस संतसमाजरूपी प्रयागराजमें ) राम-भक्तिरूपी गङ्गाजीकी धारा है और ब्रह्मविचारका प्रचार सरस्वतीजी हैं॥४॥

विधि निषेधमय कलि सल हरनी । करम कथा रविनंदनि बरनी ॥ हरि हर कथा विराजित वेनी। सुनत सकल मुद्र मंगल देनी॥ ५॥ विधि और निपेध ( यह करो और यह न करो ) रूपी कमोंकी कथा कलियुगके पापोंको हरनेवाली सूर्यतनया यमुनाजी हैं; और भगवान् विष्णु और शंकरजीकी कथाएँ त्रिवेणीरूपसे सुशोमित हैं, जो सुनते ही सब आनन्द और कल्याणोंकी देनेवाली हैं॥ ५॥

बदु बिस्वास अचल निज धरमा। तीरधराज समाज सुकरसा॥ सबिद्दि सुलभ सब दिन सब देसा । सेवत सादर समन कलेसा ॥ ६ ॥ [ उस संतसमाजरूपी प्रयागमें ] अपने धर्ममें जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराजका समाज (परिकर) है। वह (संतसमाजरूपी प्रयागराज) सब देशों में, सब समय सभीको सहजहीमें प्राप्त हो सकता है और आदरपूर्वक सेवन करनेसे छेशोंको नष्ट करनेवाला है ॥ ६ ॥

अकथ अलौकिक तीरथराऊ। देइ सद्य फल प्रगट प्रभाऊ॥ ७॥ वह तीर्थराज अलोकिक और अकथनीय है, एवं तत्काल कल देनेवाला

है; उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है ॥ ७ ॥

दो॰-सुनि समुझिंहं जन मुदित मन मर्जीहं अति अनुराग।

लहिं चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग ॥ २॥ जो मनुष्य इस संत-समाजरूपी तीर्थराजका प्रभाव प्रसन्न मनसे सुनते और समझते हैं और फिर अत्यन्त प्रेमपूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीरके रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-चारों फल पा जाते हैं॥ २॥ चौ०-मजान फल पेखिअ ततकाला। काक होहि पिक बकड मराला॥

सुनि आचरज करै जिन कोई। सतसंगति महिमा नहिं गोई॥ १॥ इस तीर्थराजमें स्नानका फल तत्काल ऐसा देखनेमें आता है कि कौए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे; क्योंकि सत्संगकी महिमा छिपी नहीं है ॥ १ ॥

बाइमीक नारद घटजोनी। निज निजमुखनिकही निजहोनी॥ जरुचर थल्ट्स ता अतुर श्रीता श्री आहें आहु चेतन जीव जहाना ॥ २ ॥ वाल्मीकिजी, नारदजी और अगस्यजीने अपने अपने मुखोंसे अपनी होनी (जीवनका बृत्तान्त) कही है। जलमें रहनेवाले, जमीनपर चलनेवाले और आकाशमें विचरनेवाले नाना प्रकारके जड-चेतन जितने जीव इस जगत्में हैं, ॥ २॥

मित कीरित गित भूति भलाई। जब जेहिं जतन जहाँ जेहिं पाई॥ सो जानव सतसंग प्रभाऊ। लोकहुँ वेद न आन उपाऊ॥३॥ उनमेंसे जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्नसे बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभ्ति (ऐश्वर्य) और भलाई पायी है, सो सब सत्संगका ही प्रभाव समझना चाहिये। वेदोंमें और लोकमें इनकी प्राप्तिका दूसरा कोई उपाय नहीं है॥३॥

विनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा विनु सुलम न सोई॥ सतसंगत सुद मंगल मूला। सोइ फल सिधि सब साधन फूला॥ ४॥ सत्संगके बिना विवेक नहीं होता और श्रीरामजीकी कृपाके बिना वह सत्संग सहजमें मिलता नहीं। सत्संगित आनन्द और कल्याणकी जड़ है। सत्संगकी सिद्धि (प्राप्ति) ही कुल है और प्राप्ति कि

सरसंगकी सिद्धि (प्राप्ति ) ही फल है और सब साधन तो फूल हैं ॥ ४॥ सठ सुधरहिं सतसंगति पाई। पारस परस कुधात सुहाई॥

विधि वस सुजन कुसंगत परहीं। फिनि मिनि समिनिज गुन अनुसरहीं॥ ५॥
दुष्ट भी सत्संगित पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारसके स्पर्शसे लोहा
सुद्दावना हो जाता है (सुन्दर सोना वन जाता है)। किन्तु देवयोगसे यदि
कभी सजन कुसंगतिमें पड़ जाते हैं, तो वे वहाँ भी साँपकी मिणिके समान
अपने गुणोंका ही अनुसरण करते हैं (अर्थात् जिस प्रकार साँपका संसर्ग
पाकर भी मिणि उसके विपको ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण
प्रकाशको नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टोंके संगमें रहकर भी
दूसरोंको प्रकाश ही देते हैं, दुष्टोंका उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता)॥५॥

विधि हरि हर किव कोबिद बानी। कहत साधु मिहमा सकुचानी॥ सो मो सन किह जात न केसें। साक बनिक मिन गुन गन जैसें॥ ६॥ बहाा, विष्णु, दिाव, किव और पिण्डतोंकी वाणी भी संत-मिहमाका वर्णन करनेमें सकुचाती है; वह मुझमें किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग-तरकारी वेचनेवालेसे मिणयोंके गुणसमूह नहीं कहे जा सकते॥ ६॥ दो०-वंदुउँ संत समान चित हित अनहित निहं कोड़।

अंजिल गत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोह ॥३(क)॥ में संतोंको पूर्णम्ल कड्डा कॅ wra जिनके लिकों के प्रमात है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु! जैसे अखलिम रक्ले हुए सुन्दर फूल [जिस संत सरल चित जगत हित जानि सुभाउ सनेहु।
बालविनय सुनि करि कृपा राम चरन रित देहु॥३(ख)॥
संत सरलहृद्य और जगत्के हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव
और स्नेहको जानकर मैं विनय करता हूँ, मेरी इस बाल-विनयको सुनकर
कृपा करके श्रीरामजीके चरणोंमें मुझे प्रीति दें॥३ (ख)॥
चौ०-बहुरि बंदि खल गन सितभाएँ।जे बिनु काज दाहिनेहु बाएँ॥

पर हित हानि लाभ जिन्ह केरें। उजरें हरप विषाद बसेरें॥ 3॥ अब मैं सचे भावसे दुष्टोंको प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करनेवालेके भी प्रतिकृल आचरण करते हैं। दूसरोंके हितकी हानि ही जिनकी दृष्टमें लाभ है, जिनको दूसरोंके उजड़नेमें हर्प और बसनेमें विषाद होता है॥ १॥

हिर हर जस राकेस राहु से। पर अकाज भट सहसवाहु से॥ जे पर दोष लखिंह सहसाखी। पर हित वृत जिन्ह के मन माखी॥ २॥ जो हिर और हरके यशरूपी पूर्णिमाके चन्द्रमाके लिये राहुके समान हैं (अर्थात् जहाँ कहीं भगवान् विष्णु या शंकरके यशका वर्णन होता है, उसीम वे बाधा देते हैं), और दूसरोंकी बुराई करनेमें सहस्रवाहुके समान वीर हैं। जो दूसरोंके दोषोंको हजार आँखोंसे देखते हैं और दूसरोंके हितरूपी शीके लिये जिनका मन मक्खीके समान है (अर्थात् जिस प्रकार मक्खी बीमें गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट-लोग दूसरोंके बने बनाये कामको अपनी हानि करके भी विगाइ देते हैं)॥ २॥

तेज कृसानु रोप महिषेसा। अब अवगुन धन धनी धनेसा॥ उदय केत सम हित सबही के। कुंभकरन सम सोवत नीके॥ ३॥ जो तेज (दूसरोंको जलानेवाले ताप) में अग्नि और क्रोधमें यमराजके समान हैं, पाप और अवगुणरूपी धनमें कुवेरके समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभीके हितका नाश करनेके लिये केतु (पुच्छल तारे) के समान है, और जिनके कुम्भकर्णकी तरह सोते रहनेमें ही भलाई है।। ३॥

पर अकाजु लगि तनु परिहरहीं। जिमिहिम उपलक्षी दिल गरहीं॥ बंदर्डें खल जस सेष सरोषा। सहस बदन बरनह पर दोषा॥ ४॥ जैसे ओले खेतीका नाशु करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. दूसरोको काम विगोड़नेक लिये अपना श्रीरतिक छीड़ द्ति हुना में दुष्टोंको [हजार मुखवाले ] श्रेपजीके समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये होषोंका हजार मुखांसे वहे रोषके साथ वर्णन करते हैं ॥ ४॥

पुनि प्रनवर्ड पृथुराज समाना। पर अब सुनइ सहस दस काना॥
बहुरि सक सम विनवर्ड तेही। संतत सुरानीक हित जेही॥ ७॥
पुनः उनको राजा पृथु (जिन्होंने भगवान्का यश सुननेके लिये दस
हजार कान माँगे थे) के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो दस हजार
कानोंसे दूसरोंके पापोंको सुनते हैं। फिर इन्द्रके समान मानकर उनकी
विनय करता हूँ, जिनको सुरा (मिदरा) नीकी और हितकारी माल्रम देती है
[इन्द्रके लिये भी सुरानीक अर्थात् देवताओंकी सेना हितकारी है]॥ ५॥

बचन बज्र जेहि सदा पिशारा। सहस नयन पर दोप निहारा॥ ६॥ जिनको कटोर बचनरूपी बज्ज सदा प्यारा लगता है और जो हजार ऑखोंसे दुसरोंके दोषोंको देखते हैं॥ ६॥

दो॰—उदासीन अरि मीत हित सुनत जरहिं खळ रीति।

जानि पानि जुग जोरि जन विनती करइ सम्रीति ॥ ४ ॥
दुष्टोंकी यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र, किसीका भी
हित मुनकर जलते हैं । यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेमपूर्वक
उनसे विनय करता है ॥ ४ ॥

चौ०-में अपनी दिसि कीन्ह निहोरा। तिन्ह निज ओर न लाउब भीरा॥ बायस पिल अहिं अति अनुरागा। होहिं निरामिष कबहुँ कि कागा॥ १॥ मैंने अपनी ओरसे विनती की है, परन्तु वे अपनी ओरसे कभी नहीं चूकेंगे। कौओंको बड़े प्रेमसे पालिये, परन्तु वे क्या कभी मांसके त्यागी हो

सकते हैं ? ॥ १ ॥

बंद उँ संत असजन चरना। दुखप्रद उभय बीच कछु बरना॥ बिछुरत एक प्रान हिर छेहीं। मिलत एक दुख दारन देहीं॥ २॥ अब मैं संत और असंत दोनोंके चरणोंकी वन्दना करता हूँ; दोनों ही दुःख देनेवाले हैं, परन्तु उनमें कुछ अन्तर कहा गया है। वह अन्तर यह है कि एक (संत) तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे (असंत) मिलते हैं तब दारण दुःख देते हैं। (अर्थात् संतोंका बिछुड़ना मरनेके समान दुःखदायी होता है और असंतोंका मिलना)॥ २॥

उपजीहं एक संग जग माहीं। जलज जोंक जिमि गुन बिलगाहीं॥ सुधा सुस्ट्रिम्नसाधु असाधु॥ जनक प्रकृतिस्तालक विकासि॥ दोनों (पिक्नांख्येरिक्सिस्त विकास मिल्कांसिक पिक्ना होते हैं । (कमल दर्शन और जोंक्की तरह उनके गुण अलग-अलग होते हैं । (कमल दर्शन और स्पर्शंसे सुख देता है, किन्तु जोंक शरीरका स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है ।) साधु अमृतके समान (मृत्युरूपी संसारसे उवारनेवाला) और वसाधु मिदराके समान (मोह, प्रमाद और जडता उत्पन्न करनेवाला) है, दोनोंको उत्पन्न करनेवाला जगत्रूपी अगाध समुद्र एक ही है [ शास्त्रों में समुद्रमन्थनसे ही अमृत और मिदरा दोनोंकी उत्पन्त वतायी गयी है ] ॥ ३॥

भल अनभल निज निज करत्ती। लहत सुजस अपलोक विभूती॥
सुधा सुधाकर सुरसिर साधू। गरल अनल किलसिल सिर व्याधू॥ ४॥
गुन अवगुन जानत सब कोई। जो जेहि भाव नीक तेहि सोई॥ ५॥
भले और बुरे अपनी-अपनी करनीके अनुसार सुन्दर यश और अपयशकी सम्पत्ति पाते हैं। अमृत, चन्द्रमा, गङ्गाजी और साधु एवं विष,
अग्नि, कल्युगके पापोंकी नदी अर्थात् कर्मनाशा और हिंसा करनेवाला
व्याध, इनके गुण-अवगुण सब कोई जानते हैं; किन्तु जिसे जो भाता है,
उसे वही अच्छा लगता है॥ ४-५॥

दो०—भलो भलाइहि पे लहइ लहइ निचाइहि नीचु।
सुधा सराहिअ अमरताँ गरल सराहिअ मीचु॥ ५॥
भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचताको ही ग्रहण किये
रहता है। अमृतकी सराहना अमर करनेमें होती है और विप्रकी मारनेमें!॥५॥
चौ०—खल अघ अगुन साधु गुन गाहा। उभय अपार उद्धि अवगाहा॥

तेहि तें कछु गुन दीष बखाने। संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने॥ १॥ वुष्टोंके पापों और अवगुणोंकी और साधुओंके गुणोंकी कथाएँ—दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसीसे गुण और दोषोंका वर्णन किया गया है, क्योंकि विना पहिचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता॥ १॥

भलेड पोच सब बिधि उपजाए। गिन गुन दोष बेद बिलगाए॥ कहिं बेद इतिहास पुराना। बिधि प्रपंचु गुन अवगुन साना॥ २॥ भले, बुरे सभी ब्रह्माके पैदा किये हुए हैं; पर गुण और दोषोंको विचार कर वेदोंने उनको अलग-अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्माकी यह सृष्टि गुण-अवगुणोंसे सनी हुई है॥ २॥

दुख सुख पाप पुन्य दिन राती। साधु असाधु सुजाति कुजाती॥ दानव देव ऊँच अरु नीच्। अमिअ सुजीवनु साहुरु मीचू॥ ३॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri माया ब्रह्म जीव जगदीसा। लेन्छि अलान्छ रक अवनीसा॥

कासी मग सुरसिर क्रमनासा। मरु मारव महिदेव गवासा॥ ४॥ सरग नरक अनुराग विरागा। निगमागम गुन दोष विभागा॥ ५॥ दुःख-सुख, पाप-पुण्य, दिन-रात, साधु-असाधु, सुजाति-कुजाति, दानव-देवता, ऊँच-नीच, अमृत-विष, सुजीवन (सुन्दर जीवन) मृत्यु, माया-ब्रह्म, जीव-ईश्वर, सम्पत्ति-दरिद्रता, रंक-राजा, काशी-मगध, गङ्गा-कर्मनाशा, मारवाड़-मालवा, ब्राह्मण-कसाई, स्वर्ग-नरक, अनुराग-वैराग्य, [येसभी पदार्थ ब्रह्माकी सृष्टिमें हैं।]वेद-शास्त्रोंने उनके गुण-दोषोंका विभाग कर दिया है।।३-५॥

दो॰ जड़ चेतन गुन दोषमय विस्व कीन्ह करतार।
संत हंस गुन गहींह पय परिहरि वारि विकार॥६॥
विधाताने इस जड-चेतन विश्वको गुण-दोषमय रचा है; किन्तु संतरूपी
हंस दोषरूपी जलको छोड़कर गुणरूपी दूधको ही ग्रहण करते हैं॥६॥
चौ॰ अस विवेक जब देह विधाता। तब तजि दोष गुनीहं मनु राता॥

काल सुभाउ करम बरिआई। भलेड प्रकृति बस चुकइ भलाई॥ १॥ विधाता जब इस प्रकारका ( हंसका-सा ) विवेक देते हैं, तब दोषोंको छोड़कर मन गुणोंमें अनुरक्त होता है। काल-स्वभाव और कर्मकी प्रबलतासे भले लोग (साधु) भी मायाके वशमें होकर कभी-कभी भलाईसे चूक जाते हैं॥१॥

सो सुधारि हरिजन जिमि लेहीं। दलि दुख दोष बिमल जसु देहीं॥ खल्ड करिंह भल पाइ सुसंग्। मिटइ न मिलन सुभाड अभंगू॥ २॥ भगवान्के भक्त जैसे उस चूकको सुधार लेते हैं और दुःख-दोषोंको मिटाकर निर्मल यहा देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी-कभी उत्तम संग पाकर मलाई करते हैं; परन्तु उनका कभी भंग न होनेवाला मिलन स्वभाव नहीं मिटता॥२॥

लिख सुवेप जग बंचक जेऊ। वेप प्रताप पूजिअहिं तेऊ॥ उघरिंह अंत न होइ निवाह । कालनेमि जिमि रावन राहू॥ ३॥ जो [ वेपधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा (साधुका-सा) वेप बनाये देखकर वेपके प्रतापसे जगत् पूजता है; परन्तु एक-न-एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, अन्ततक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमि, रावण और राहुका हाल हुआ ॥ ३॥

किएहुँ कुत्रेषु साधु सनमानु। जिमि जग जामवंत हनुमान्॥ हानि कुसंग सुसंगति छाहू। छोकहुँ वेद बिदित सब काहू॥ ४॥ बुरा वेष बना छेनेपर भी साधुका सम्मान ही होता है जैसे जगत्म जाम्बनान और हनुमानजीका हुआ। बुरे संगसे हानि और अच्छे संगसे लाम Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri होता है, यह बात लोक और वेदमें हैं और सभी लोग इसका जानते हैं ॥४॥

गगन चढ़ इ रज पवन प्रसंगा । कीचिह मिल्ह नीच जल संगा ॥
साधु असाधु सदन सुक सारीं । सुमिरिह राम देि गिन गारीं ॥ ५ ॥
पवनके संगसे धूल आकाशपर चढ़ जाती है और वही नीच (नीचेकी
ओर बहनेवाले) जलके संगसे कीचड़में मिल जाती है। साधुके घरके तोतामेना राम-राम सुमिरते हैं और असाधुके घरके तोता-मेना गिन-गिनकर
गालियाँ देते हैं ॥ ५ ॥

भूम कुसंगति कारिख होई। लिखिअ पुरान मंजु मिस सोई॥
सोइ जल अनल अनिल संघाता। होइ जलद जग जीवनदाता॥ ६॥
कुसंगके कारण धुआँ कालिख कहलाता है, वही धुआँ [सुसंगसे]
सुन्दर स्याही होकर पुराण लिखनेके काममें आता है। और वही धुआँ जल, अग्नि और पवनके संगसे बादल होकर जगत्को जीवन देनेवाला बन जाता है॥ ६॥

दो०-ग्रह भेपज जल पवन पट पाइ कुजोग सुजोग।
होहिं कुवस्तु सुबस्तु जग लखिंहं सुलच्छन लोग ॥७(क)॥
ग्रह, ओषि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और मुसंग
पाकर संसारमें बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील
पुरुष ही इस बातको जान पाते हैं॥ ७ (क)॥

सम प्रकास तम पाख दुहुँ नाम भेद विधि कीन्ह । सिस सोषक पोषक समुझि जग जस अपजस दीन्ह ॥७(ख)॥ महीनेके दोनों पखवाड़ोंमें उजियाला और अँधेरा समान ही रहता है, परन्तु विधाताने इनके नाममें भेद कर दिया है (एकका नाम ग्रुद्ध और दूसरेका नाम कृष्ण रख दिया)। एकको चन्द्रमाका बढ़ानेवाला और दूसरेको उसका घटानेवाला समझकर जगत्ने एकको सुयश और दूसरेको अपयश दे दिया॥ ७ (ख)॥

जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि।
वंदउँ सब के पद कमल सदा जोरि जुग पानि॥७(ग)॥
जगत्में जितने जड और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं
उनसबके चरणकमलोंकी सदा दोनों हाथ जोड़कर बन्दना करता हूँ॥ ७ (ग)॥

देव द्नुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्य। यंदर्ज किनर ट्रजनिस्प्रकास्त्रागाता कार्यां अस्टिशास्त्री ॥७(घ)॥ "Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri देवता, देत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गन्धव, किन्नर और निशाचर सबको मैंप्रणामकरता हूँ। अब सब मुझपर कृपा की जिये॥ ७ (घ)॥ चौ०-आकर चारि लाख चौरासी। जाति जीव जल थल नभ बासी॥

सीय राममय सबजग जानी। करडँ प्रनाम जोरि जुग पानी॥ १॥ चौरासी लाख योनियोंमें चार प्रकारके (स्वेदज, अण्डज, उद्भिज, जरायुज) जीव जल, पृथ्वी और आकाशमें रहते हैं, उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत्को श्रीसीताराममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ॥१॥

जानि कृपाकर किंकर मोहू। सब मिलि करहु छाड़ि छल छोहू॥ निज बुधि बल भरोस मोहि नाहीं। तातें बिनय करउँ सब पाहीं॥ २॥ मुझको अपना दास जानकर कृपाकी खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिये। मुझे अपने बुद्धि-बलका भरोसा नहीं है, इसीलिये मैं सबसे विनती करता हूँ॥ २॥

करन चहुँ रघुपित गुन गाहा। लघु मित मोरि चरित अवगाहा॥
मूझ न एकड अंग उपाऊ। मन मित रंक मनोरथ राऊ॥३॥
मैं श्रीरघुनाथजीके गुणोंका वर्णन करना चाहता हूँ, परन्तु मेरी बुद्धि
छोटी है और श्रीरामजीका चरित्र अथाह है। इसके लिये मुझे उपायका
एक भी अंग अर्थात् कुछ (लेशमात्र) भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन
और बुद्धि कंगाल हैं, किन्तु मनोरथ राजा है॥३॥

मित अति नीच ऊँचि रुचि आही। चिह्न अमिअ जग जुरइ न छाछी॥ छिमहिंह सजन मोरि ढिटाई। सुनिहिंह बालबचन मन लाई॥ ४॥ मेरी बुद्धि तो अत्यन्त नीची है और चाह बड़ी ऊँची है; चाह तो अमृत पानेकी है, पर जगत्में जुड़ती छाछ भी नहीं। सजन मेरी दिटाईको क्षमा करेंगे और मेरे बालबचनोंको मन लगाकर (प्रेमपूर्वक) सुनेंगे॥ ४॥

जों बाडक कह तोतिर बाता। सुनिहं मुदित मन पितु अरु माता॥ हँसिहिंद कूर कुटिक कुबिचारी। जे पर दूपन भूपनधारी ॥ ५॥ जैसे बालक जब तोतले बचन बोलता है तो उसके माता-पिता उन्हें प्रसन्न मनसे मुनते हैं। किन्तु क्रूर, कुटिल और बुरे विचारवाले लोग जो दूसरोंके दोघोंको ही भूपण-रूपसे धारण किये रहते हैं (अर्थात् जिन्हें पराये दांप ही प्यारे लगते हैं), हँसेंगे॥ ५॥

निज कवित्त केहि लाग न नीका। सरस होड अथवा अति फीका ॥ जे पर भनिति सुनत हरपाहीं। ते बर पुरुष बहुत जग नाहीं॥ ६॥ रसोळिट्यो मान्सडग्रस्तुवर्शिकी इक्ष्मास्ती क्राविसांकिसे अच्छी नहीं लगती ? किन्तु जो दूसरेकी रचनाको सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत्में बहुत नहीं हैं, ॥ ६ ॥

जग बहु नर सर सिर सम भाई। जे निज बाढ़ि बढ़िंह जल पाई॥ सजन सकृत सिंधु सम कोई। देखि पूर बिधु बाढ़इ जोई॥७॥ हे भाई! जगत्में तालाकों और निदयोंके समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़से बढ़ते हैं (अर्थात् अपनी ही उन्नतिसे प्रसन्न होते हैं)। समुद्र-सा तो कोई एक विरला ही सजन होता है जो चन्द्रमाको पूर्ण देखकर (दूसरोंका उत्कर्ष देखकर) उमड़ पड़ता है॥७॥ दो०-आग छोट अभिलास बड़ करडँ एक विस्वास।

पेहाँहं सुख सुनि सुजन सब खल करिहाँहं उपहास ॥ ८ ॥ मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परन्तु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सजन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हँसी उड़ावेंगे ॥ ८ ॥ चौ०—खल परिहास होड़ हित मोरा। काक कहिंह कलकंठ कठोरा॥

हंसहि बक दादुर चातकही। हैंसिंह मिलन खल विमल बतकही। १॥ किन्तु दुष्टोंके हँसनेसे मेरा हित ही होगा। मधुर कण्डवाली कोयलको कौए तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंसको और मेटक पपीहेको हँसते हैं, वैसे ही मिलन मनवाले दुष्ट निर्मल वाणीको हँसते हैं।। १॥

कबित रसिक न राम पद नेहूं। तिन्ह कहूँ सुखद हास रस पहूं॥ भाषा भनिति भोरि मित मोरी। हुँसिवे जोग हुँसे निह खोरी ॥ २ ॥ जो न तो कविताके रसिक हैं और न जिनका श्रीरामचन्द्रजीके चरणों में प्रेम है, उनके लिये भी यह कविता सुखद हास्यरसका काम देगी। प्रथम तो यह भाषाकी रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है; इससे यह हँसनेके योग्य ही है, हँसनेमें उन्हें कोई दोष नहीं॥ २॥

प्रभुपद प्रीति न सामुझि नीकी। तिन्हि कथा सुनि लागिहि फीकी। हरिहर पद रितमित न कुतरकी। तिन्हि कहुँ मधुर कथा रघुवर की।। ३॥ जिन्हें न तो प्रभुके चरणोंमें प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुननेमें फीकी लगेगी। जिनकी श्रीहरि (भगवान् विष्णु) और श्रीहर (भगवान् शिव) के चरणोंमें प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करनेवाली नहीं है (जो श्रीहरि-हरमें भेदकी या ऊँच-नीचकी कल्पना नहीं करते), उन्हें श्रीरघुनाथजीकी यह कथा मीठी लगेगी।। ३॥

राम भगति भूषित जियँ जानी । सुनिहर्हि सुजन सराहि सुबानी ॥ कवि न हो उँ नहिं विवय प्रकीम् ३०सफाळकावसाय टिमेबामार्कीन् ॥ ४ ॥ सजनगण इस कथाको अपने जीमें श्रीरामजीकी भक्तिसे भृषित जानकर सुन्दर वाणीसे सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्यरचनामें ही कुदाल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओंसे रहित हूँ॥ ४॥

आखर अरथ अलंकृति नाना। छंद प्रबंध अनेक बिधाना॥
भाव भेद रस भेद अपारा। कवित दोष गुन बिबिध प्रकारा॥ ५॥
नाना प्रकारके अक्षर, अर्थ और अलङ्कार, अनेक प्रकारकी छन्दरचना,
भावों और रसोंके अपार भेद और कविताके भाँति-भाँतिके गुण-दोष होते हैं॥५॥
किवित विवेक एक निर्ह मोरें। सत्य कहुउँ लिखि कागद कोरें॥ ६॥
इनमैंसे काव्यसम्बन्धी एक भी बातका ज्ञान मुझमें नहीं है, यह में कोरे

कागजपर हिखकर ( शपथपूर्वक ) सत्य-सत्य कहता हूँ ॥ ६ ॥ दो॰-भनिति मोरि सव गुन रहित विस्व विदित गुनएक ।

सो विचारि सुनिहहिं सुमित जिन्ह के विमल विवेक ॥ ९ ॥ मेरी रचना सब गुणोंसे रहित है; इसमें बस, जगत्प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचारकर अच्छी बुद्धिवाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे ॥९॥ चौ०-एहि महेँ रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुरान श्रुति सारा॥

मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी॥ १॥ इसमें श्रीरघुनाथजीका उदार नाम है, जो अत्यन्त पवित्र है, वेद-पुराणोंका सार है, कल्याणका मवन है और अमङ्गलोंको हरनेवाला है, जिसे पार्वतीजीसहित भगवान् शिवजी सदा जपा करते हैं॥ १॥

भनिति विचित्र सुकवि कृत जोऊ। राम नाम विजु सोह न सोऊ॥ विश्ववदनी सब भाँति सँवारी। सोह न बसन बिना बर नारी॥ २॥ जो अच्छे कविके द्वारा रची हुई बड़ी अन्टी कविता है, वह भी रामनामके विना शोभा नहीं पाती। जैसे चन्द्रमाके समान सुखवाळी सुन्दर स्त्री सब प्रकारसे सुसजित होनेपर भी वस्त्रके बिना शोभा नहीं देती॥ र॥

सब गुन रहित कुकिब कृत बानी। राम नाम जस श्रंकित जानी।।
सादर कहीं सुनिहें बुध ताही। मधुकर सिरस संत गुनप्राही।। ३॥
इसके विपरीत, कुकिविकी रची हुई सब गुणोसे रहित कविताको भी,
रामके नाम एवं यशसे अङ्कित जानकर, बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते
और सुनते हैं; क्योंकि संतजन भौरिकी भाँति गुणहीको प्रहण करनेवाले
होते हैं;॥ ३॥

जर्पि कवित रस एकउ नाहीं । राम प्रताप प्रगट एहि माहीं ॥ सोइ अशिक्षाणो हैं वाप्रक्ने/किशिक्षिक्षिणि सुसंग बड़प्पनु पावा ॥ ४॥ यद्यपि मेरी इस रचनामें कविताका एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्रीरामजीका प्रताप प्रकट है। मेरे मनर्में यही एक भरोसा है। भले संगत्ते भला, किसने बङ्ग्पन नहीं पाया ?॥ ४॥

धूमउ तजह सहज करुकाई। अगर प्रसंग सुगंध बसाई॥ भनिति भदेस बस्तु भिंछ बरनी। राम कथा जग मंगल करनी॥ ५॥

धुआँ भी अगरके संगप्ते सुगन्धित होकर अपने स्वाभाविक कड्ड्वेपनको छोड़ देता है। मेरी कविता अवस्य भद्दी है, परन्तु इसमें जगत्का कल्याण करनेवाली रामकथारूपी उत्तम वस्तुका वर्णन किया गया है। [इससे यह भी अच्छी ही समझी जायगी]॥ ५॥

छं॰-मंगल करिन किल मल हरिन तुलसी कथा रघुनाथ की।
गति कूर कविता सरित की ज्यों सिरित पावन पाथ की।।
प्रभु सुजस संगति भनिति भिल होइहि सुजन मन भावनी।
भव अंग भृति मसान की सुमिरत सुहाविन पावनी॥

तुल्सीदासजी कहते हैं कि श्रीरघुनाथजीकी कथा कल्याण करनेवाली और किल्युगके पापोंको हरनेवाली है। मेरी इस मद्दी किवतारूपी नदीकी चाल पिवत्र जलवाली नदी (गङ्गाजी) की चालकी माँति टेढ़ी है। प्रसु श्रीरघुनाथजीके सुन्दर यशके संगसे यह किवता सुन्दर तथा सजनोंके मनको मानेवाली हो जायगी। दमशानकी अपवित्र राख भी श्रीमहादेवजीके अंगके संगसे सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पिवत्र करनेवाली होती है।

दो ॰ - प्रिय लागिहि अति सबहि मम भनिति राम जस संग।

दारु विचार कि करइ कोउ वंदिअ मलय प्रसंग ।। १० (क) ।। श्रीरामजीके यशके संगते मेरी कविता सभीको अत्यन्त प्रिय लगेगी जैसे मलय पर्वतके संगते काष्ठमात्र [चन्दन बनकर] वन्दनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काट [की तुन्छता] का विचार करता है १ ॥ १० (क) ॥

स्याम सुरिम पय विसद अति गुनद करिहं सब पान । गिरा ग्राम्य सिय राम जस गार्वाहं सुनिहं सुजान ॥१०(ख)॥ श्यामा गौ काली होनेपर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है । यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं । इसी तरह गँवारू भाषामें होनेपर भी श्रीसीता-राहजीके सुरुखे हिस्सा कि होता टेक्ने सिम्हें गाते और सुनते हैं ॥ १० (ख)॥

चौ०-मनि मानिक सुकुता छिब जैसी। अहि गिरि गज सिर सोह न तेसी॥ नृप किरीट तरुनी तनु पाई। लहिं सकल सोभा अधिकाई॥ १ ॥ मणि, माणिक और मोतीकी जैसी सुन्दर छवि है, वह साँप, पर्वत और हाथीके मस्तकपर वैसी शोभा नहीं पाती। राजाके मुकुट और नवयुवती स्त्रीके शरीरको पाकर ही ये सब अधिक शोभाको प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

तेसेहिं सुकवि कवित बुध कहहीं। उपजहिं धनत अनत छवि लहहीं॥ भगति हेतु विधि भवन विहाई। सुमिरत सारद आवित धाई॥ २॥ इसी तरह, बुद्धिमान् लोग कहते हैं कि सुकविकी कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है (अर्थात् कविकी वाणीसे उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्शका ग्रहण और अनुसरण होता है )। कविके स्मरण करते ही उसकी भक्तिके कारण सरस्वतीजी ब्रह्मलोकको छोड़कर दौड़ी आती हैं ॥ २॥

राम चरित सर बिनु अन्हवाएँ। सो श्रम जाइ न कोटि उपाएँ॥ किब कोबिद अस हृद्यँ बिचारी। गाविह हिर जस किछ मल हारी॥ ३॥ सरस्वती जीकी दौड़ी आनेकी वह थकावट रामचरितरूपी सरोवर्में उन्हें नहलाये विना दृसरे करोड़ों उपायोंसे भी दूर नहीं होती। कवि और पण्डित अपने हृद्यमें ऐसा विचारकर कलियुगके पापीको हरनेवाले श्रीहरि-के यशका ही गान करते हैं ॥ ३ ॥

कीन्हें प्राकृत जन गुन गाना। सिर धुनि गिरा लगत पछिताना॥ हृदय सिंधु मित सीप समाना।स्वाति सारदा कहिं सुजाना॥ ४॥ संसारी मनुष्योंका गुणगान करनेसे सरस्वतीजी सिर धुनकर पछताने लगती हैं [ कि मैं क्यों इसके बुलानेपर आयी ]। बुद्धिमान् लोग हृदयको समुद्र, बुद्धिको सीप और सरस्वतीको स्वाति नक्षत्रके समान कहते हैं ॥४॥

, जु जो वरषड् वर वारि विचारू । होर्हि कवित मुकुतामनि चारू ॥ ५ ॥ इसमें यदि श्रेष्ठ विचाररूपी जल बरसता है तो मुक्तामणिके समान मन्दर कविता होती है।। ५॥

दो०-जुगुति वेधि पुनि पोहिआहिं राम चरित वर ताग।

पहिर्राहं सज्जन विमल उर सोभा अति अनुराग ॥ ११॥ उन कवितारूपी, मुक्तामणियोंको युक्तिसे वेधकर फिर रामचरित्ररूपी मुन्दर तागेमें पिरोकर सजन लोग अपने निर्मुल हिसमें धारण करते हैं, जिससे अत्यन्त अर्नुरिगिरूपि होिंगी है।ता है (व आत्यन्तिक प्रेमको प्राप्त होते हैं)॥११॥ चौ०-जे जनमे किलकाल कराला । करतव बायस वेष मराला ॥ चलत कुपंथ वेद मग छाँडे । कपट कलेवर किल मल भाँडे ॥ १ ॥ जो कराल किलयुगमें जन्मे हैं, जिनकी करनी कौएके समान है और वेष हंसका सा है, जो वेदमार्गको छोड़कर कुमार्गपर चलते हैं, जो कपटकी मूर्ति और किलयुगके पापोंके भाँडे हैं ॥ १ ॥

बंचक भगत कहाइ राम के। किंकर कंचन कोइ काम के।।
तिन्ह महँ प्रथम रेख जग मोरी। धींग घरमध्वज धंघक धोरी।। २॥
जो श्रीरामजीके भक्त कहलाकर लोगोंको ठगते हैं, जो घन (लोभ),
कोघ और कामके गुलाम हैं और जो धींगाधींगी करनेवाले, धर्मध्वजी
(धर्मकी झ्ठी ध्वजा फहरानेवाले—दम्मी) और कपटके धन्दोंका बोझ
दोनेवाले हैं, संसारके ऐसे लोगोंमें सबसे पहले मेरी गिनती है।। २॥

जों अपने अवगुन सब कहऊँ। बाइइ कथा पार निह लहऊँ॥ ताते मैं अति अलप बखाने। थोरे महुँ जानिहाँहं सयाने॥३॥ यदि मैं अपने सब अवगुणोंको कहने लगूँ तो कथा बहुत बढ़ जायगी और मैं पार नहीं पाऊँगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणोंका वर्णन किया है। बुद्धिमान् लोग थोड़ेहीमें समझ लेंगे॥३॥

समुझि बिविधि बिचिती मोरी। कोउनकथा सुनिदेइ हि खोरी॥
एते हु पर करिहाँ हैं जे असंका। मोहिते अधिक ते जड़ मितरं का॥ ४॥
मेरी अनेकों प्रकारकी विनतीको समझकर, कोई भी इस कथाको
सुनकर दोष नहीं देगा। इतनेपर भी जो शंका करेंगे, वे तो मुझसे भी
अधिक मूर्ख और बुद्धिके कंगाल हैं॥ ४॥

कबिन हो उँ निर्हे चतुर कहाव उँ। मित अनुरूप राम गुन गाव उँ॥ कहुँ रघुपित के चिरत अपारा। कहुँ मित मोरि निरत संसारा॥ ५॥ में न तो किव हूँ, न चतुर कहलाता हूँ; अपनी बुद्धिके अनुसार श्रीरामजीके गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्रीरघुनाथजीके अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि !॥ ५॥

जेहिं मास्त गिरि मेरु उदाहीं। कहतु त्ल केहि लेखे माहीं॥
समुझत अमित राम प्रभुताई। करत कथा मन अति कदराई॥ ६॥
जिस हवासे सुमेरु-जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिये तो, उसके सामने
रूई किस गिनतीमें हैं ते न्श्रीर प्रमुत्ती की त्वा प्रभुताको समझकर कथा
रचनेमें मेरा मन बहुत हिचकता है—॥ ६॥

दो॰ सारद सेस महेस विधि आगम निगम पुरान।
नेति नेति कहि जासु गुन कर्राहं निरंतर गान।। १२॥
सरस्वतीजी, शेषजी, शिवजी, ब्रह्माजी, शास्त्र, वेद और पुराण—ये
सब 'नेति-नेति' कहकर (पार नहीं पाकर 'ऐसा नहीं', 'ऐसा नहीं' कहते
हुए) सदा जिनका गुणगान किया करते हैं॥ १२॥
चौ॰-सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। तदिष कहें बिनु रहा न कोई॥

तहाँ बेद अस कारन राखा। भजन प्रभाउ भाँति बहु भाषा॥ १ ॥
यद्यपि प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी प्रभुताको सब ऐसी (अकथनीय) ही
जानते हैं तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेदने ऐसा कारण
बताया है कि भजनका प्रभाव बहुत तरहसे कहा गया है। (अर्थात्
भगवान्की महिमाका पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता; परन्तु जिससे
जितना बन पड़े उतना भगवान्का गुणगान करना चाहिये। क्योंकि
भगवान्के गुणगानरूपी भजनका प्रभाव बहुत ही अनोखा है, उसका नाना
प्रकारसे शास्त्रोंमें वर्णन है। थोड़ा-सा भी भगवान्का भजन मनुष्यको सहज
ही भवसागरसे तार देता है)॥ १॥

एक धनीह अरूप धनामा। अज सचिदानंद परधामा॥ ब्यापक बिस्वरूप भगवाना। तेहिं धरि देह चरित कृत नाना॥ २॥ जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा, सच्चिदानन्द और परमधाम हैं और जो सबमैं व्यापक एवं विश्वरूप हैं उन्हीं भगवान्ने दिव्य हारीर धारण करके नाना प्रकारकी छीला की है॥ २॥

सो केवल भगतन हित लागी।परम कृपाल प्रनत अनुरागी॥ जेहि जन पर ममता अति छोहू।जेहिं करुना किर कीन्हन कोहू॥ ३॥ वह लीला केवल भक्तोंके हितके लिये ही है, क्योंकि भगवान परम कृपाल हैं और शरणागतके बड़े प्रेमी हैं। जिनकी भक्तोंपर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिसपर कृपा कर दी, उसपर फिर कभी क्रोध नहीं किया॥ ३॥

गई वहोर गरीव नेवाज्।सरल सबल साहिव रघुराज्॥ बुध वरनिंहं हरि जस अस जानी। करिंहं पुनीत सुफल निज बानी॥ ४॥ वे प्रभु श्रीरघुनाथजी गयी हुई वस्तुको फिर प्राप्त करानेवाले, गरीबनिवाज (दीनबन्धु), सरलस्वभाव सर्वेहितिहस्स्राज्य और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान् लोग उन श्रीहरिका यश वर्णन करके अपनी वाणीको पवित्र और उत्तम फल ( मोक्ष और दुर्लभ भगवत्येम ) देनेवाली बनाते हैं ॥ ४॥

तेहिं बल में रघुपति गुन गाथा। कहिहउँ नाइ राम पद माथा॥
मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई। तेहिं मग चलत सुगम मोहि भाई॥५॥

उसी बलसे (मिहमाका यथार्थ वर्णन नहीं, परन्तु महान् फल देनेवाला भजन समझकर भगवत्कृपाके बलपर ही ) मैं श्रीरामचन्द्रजीके चरणों में सिर नवाकर श्रीरघुनाथजीके गुर्णोकी कथा कहूँगा । इसी विचारसे [बाहमीकि, ब्यास आदि ] मुनियोंने पहले हरिकी कीर्ति गायी है। भाई! उसी मार्गपर चलना मेरे लिये सुगम होगा ॥ ५॥

दो॰-अति अपार जे सरित वर जों नृप सेतु कराहिं। चढ़ि पिपीलिकउ परम लघु वितु श्रम पारिह जाहिं॥ १३॥

जो अत्यन्त बड़ी श्रेष्ठ निदयाँ हैं, यदि राजा उनपर पुल बँघा देता है तो अत्यन्त छोटी चींटियाँ भी उनपर चढ़कर बिना ही परिश्रमके पार चली जाती हैं [इसी प्रकार मुनियोंके वर्णनके सहारे मैं भी श्रीरामचरित्रका वर्णन सहज ही कर सकूँगा ] ॥ १३ ॥

नौ०-एहि प्रकार बल मनहि देखाई। करिहर्जे रघुपति कथा सुहाई॥ व्यास भादि कबि पुंगव नाना। जिन्ह सादर हिर सुजस बखाना॥ १॥

इस प्रकार मनको बल दिखाकर मैं श्रीरधुनाथजीकी सुहावनी कथाकी रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गये हैं, जिन्होंने बड़े आदरसे श्रीहरिका सुयश वर्णन किया है॥ १॥

चरन कमल बंद्जेँ तिन्ह केरे। पुरवहुँ सकल मनोरथ मेरे॥ किल के कबिन्ह करजेँ परनामा। जिन्ह बरने रघुपति गुन प्रामा॥ २॥ मैं उन सब (श्रेष्ठ किवयों) के चरणकमलों प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। किल युगके भी उन कियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्रीरघुनाथजीके गुणसमूहों का वर्णन किया है॥ २॥

जे प्राकृत कवि परम सयाने। भाषाँ जिन्ह हरि चरित बखाने॥ भए जे अहिंह जेहोइहिंह आगें। प्रनवर्ड सबिह कपट सब त्यागें॥ ३॥

जो बड़े बुद्धिमान् प्राकृत किय हैं, जिन्होंने भाषामें हरिचरित्रोंका वर्णन किया है, जो ऐसे किएएहके हो कुके हैं श्रिक्त हैं। इसि सम्बद्धित हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्यागकर प्रणाम करता हूँ ॥ ३॥ होहु प्रसन्न देहु बरदानु। साधु समाज भनिति सनमान्॥ जो प्रबंध बुध निहं बादरहीं। सो श्रम बादि बाल कि करहीं॥ ४॥ आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिये कि साधु-समाजमें मेरी कविताका सम्मान हो; क्योंकि बुद्धिमान् लोग जिस कविताका आदर नहीं करते, मूर्ख किव ही उसकी रचनाका व्यर्थ परिश्रम करते हैं॥ ४॥

कीरित भनित भूति भिल सोई। सुरसिर सम सब कहँ हित होई॥ राम सुकीरित भनिति भदेसा। असमंजस अस मोहि अँदेसा॥ ५॥ कीर्ति, किवता और सम्पत्ति वही उत्तम है जो गङ्गाजीकी तरह सबका हित करनेवाली हो। श्रीरामचन्द्रजीकी कीर्ति तो बड़ी सुन्दर (सबका अनन्त कल्याण करनेवाली ही) है, परन्तु मेरी किवता भद्दी है। यह असामझस्य है (अर्थात् इन दोनोंका मेल नहीं मिलता), इसीकी मुझे चिन्ता है॥ ५॥

तुम्हरी कृपाँ सुलभ सोउ मोरे। सिअनि सुहावनि टाट पटोरे॥ ६॥ परन्तु हे किवयो ! आपकी कृपासे यह बात भी मेरे लिये सुलभ हो सकती है। रेशमकी सिलाई टाटपर भी सुहावनी लगती है॥ ६॥ दो०—सरल कवित कीरति विमल सोइ आदर्राहं सुजान।

सहज वयर विसराइ रिपु जो सुनि करहिं वखान ॥१४(क)॥
चतुर पुरुष उसी कविताका आदर करते हैं, जो सरल हो और जिसमें
निर्मल चरित्रका वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वामाविक वैरको
भूलकर सराइना करने लगें॥ १४ (क)॥

सो न होइ विनु विमल मित मोहि मित बल अति थोर।
कर हु रुपा हरि जस कह उँ पुनि पुनि कर उँ निहोर॥१४(ख)॥
ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धिके होती नहीं और मेरे बुद्धिका बल
बहुत ही थोड़ा है। इसलिये बार-बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियो !
आप कुपा करें, जिससे में हरियशका वर्णन कर सकूँ॥१४ (ख)॥

किव कोविद रघुवर चिरत मानस मंजु मराछ। बाछविनय सुनि सुरुचि छिख मो पर हो हु रुपाछ।।१४(ग)।। किव और पण्डितगण! आप जो रामचरित्ररूपी मानसरीवरके सुन्दर हंस हैं, मुझ बाछककी विनती सुनकर और सुन्दर रुचि देखकर मुझपर कृपा करें॥१४(ग)॥

सो ॰ – वंद्उँ मुनि पद कंज रामायन लेखिलिनरमय । सखर्<sup>ट</sup>-सुकामळ में जुँद्दाय रहित दूषन सहित ॥१४(घ)॥ में उन वाल्मीकि मुनिके चरणकमलोंकी वन्दना करता हूँ, जिन्होंने रामायणकी रचना की है, जो खर (राक्षस) सहित होनेपर भी [खर (कठोर) से विपरीत] बड़ी कोमल और सुन्दर है तथा जो दूपण (राक्षस) सहित होनेपर भी दूषण अर्थात् दोषसे रहित है ॥ १४ (घ)॥

वंदुउँ चारिउ वेद् भव वारिधि वोहित सरिस।

जिन्हिह न सपनेहुँ खेद घरनत रघुवर विसद जसु ॥१४(ङ)॥ मैं चारों वेदोंकी वन्दना करता हूँ, जो संसारसमुद्रके पार होनेके लिये जहाजके समान हैं तथा जिन्हें श्रीरघुनाथजीका निर्मल यश वर्णन करते खण्नमें भी खेद ( थकावट ) नहीं होता ॥ १४ ( ङ )॥

वंदर्ज विधि पद रेनु अब सागर जेहि कीन्ह जहाँ। संत सुधा ससि धेनु प्रगटे खल विप बारुनी ॥१४(च)॥ मैं ब्रह्माजीके चरण-रजकी वन्दना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँसे एक ओर संतह्मपी अमृत, चन्द्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दृष्ट मनुष्यह्मपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए॥१४ (च)॥ दो०-बिबुध विप्र बुध ग्रह चरन वंदि कहुउँ कर जोरि।

होइ प्रसन्न पुरवह सकल मंजु मनोरथ मोरि ॥१४(छ)॥ देवता, ब्राह्मण, पण्डित, ब्रह्म सबके चरणोंकी वन्दना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुन्दर मनोरथोंको पूरा करें॥ १४ (छ)॥

चौ०-पुनि बंदर्उँ सारद सुरसरिता। जुगल पुनीत मनोहर चरिता॥ मज्जन पान पाप हर एका। कहत सुनत एक हर अबिवेका॥ १॥

फिर मैं सरस्वतीजी और देवनदी गङ्गाजीकी वन्दना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चिरत्रवाली हैं। एक (गङ्गाजी) स्नान करने और जल पीनेसे पापोंको हरती हैं और दूसरी (सरस्वतीजी) गुण और यश कहने और सुननेसे अज्ञानका नाश कर देती हैं॥ १॥

किल बिलोकि जगहित हर गिरिजा। साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा॥ अनमिल आखर अरथ न जापू। प्रगट प्रभाउ महेस प्रतापू॥ ३॥ जिन शिव-पार्वतीने कलियुगको देखकर, जगत्के हितके लिये, शाबर मन्त्रसमूहकी रचना की, जिन मन्त्रोंके अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई टीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्रीशिवजीके प्रतापसे जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है॥ ३॥

सो उमेस मोहि पर अनुकूला। करिहिं कथा मुद्र संगल मूला॥ सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ। बरनर्डे राम चरित चित चाऊ॥ ४॥ वे उमापित शिवजी मुझपर प्रसन्न होकर, [श्रीरामजीकी ] इस कथा-को और मंगलकी मूल (उत्पन्न करनेवाली) बनायेंगे। इस प्रकार पार्वतीजी और शिवजी होनोंका स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर में चावमरे चित्तसे श्रीरामचरित्रका वर्णन करता हूँ॥ ४॥

भनिति मोरि सिव कृपौँ विभाती। सिस समाज मिलि मनहुँ सुराती॥ जे एहि कथि सनेह समेता। कि हिहिं सुनिहिं समुझि सचेता॥ ५॥ हो इहिं राम चरन अनुरागी। किल मल रहित सुमंगल भागी॥ ६॥ मेरी किवता श्रीदावनीकी कृपासे ऐसी सुशोभित होगी, जैसी तारागणोंके सहित चन्द्रमाके साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथाको प्रेमसिहत एवं सावधानीके साथ समझ-बूझकर कहें-सुनेंगे, वे किल्युगके पापोंसे रहित और सुन्दर कल्याणके भागी होकर श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंके प्रेमी वन जायँगे॥ ५-६॥

दो॰-सपनेहुँ साचेहुँ मोहि पर जों हर गौरि पसाउ। तौ फुर होड जो कहेउँ सब भाषा भनिति प्रभाउ॥ १५॥ यदि मुझपर श्रीशिवजी और पार्वतीजीकी स्वप्नमें भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषाकविताका जो प्रभाव कहा है, वह सब सच हो ॥१५॥ चौ॰-बंदउँ अवध पुरी अति पावनि।सरज् सि किळ कळुपनसावनि॥

प्रनवर्ड पुर नर नारि बहोरी। ममता जिन्ह पर प्रभुहि नथोरी॥ १॥ मैं अति पवित्र श्रीअयोध्यापुरी और कलियुगके पार्पोका नाश करने-वाली श्रीसरयू नदीकी वन्दना करता हूँ। फिर अवधपुरीके उन नर-नारियोंको प्रणाम करता हूँ जिनपर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी ममता थोड़ी नहीं है (अर्थात् बहुत है)॥ १॥

सिय विद्वक् अन्न सोच निर्माष्ट्र bस्तेका विस्तिकि वनाइ बसाए॥ बंद्र के सिल्या दिसि प्राची। कीरति जासु सकल जग माची॥ २॥

‡ বান্তকাতে \* ২৭ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri उन्होंने [ अपनी पुरीमें रहनेवाले ] सीताजीकी निन्दा करनेवाले ( घोबी और उसके समर्थक पुर-नर-नारियों ) के पापसमूहको नादा कर उनको शोकरहित बनाकर अपने लोक (धाम ) मैं बसा दिया। मैं कौसल्यारूपी पूर्व दिशाकी वन्दना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसारमें फैल रही है ॥ २ ॥

प्रगटेउ जहँ रघपति ससि चारु । बिस्व सुखद खल कमल तुसारू ॥ दसरथ राउ सहित सब रानी । सुकृत सुमंगल मुरति मानी ॥ ३ ॥ करउँ प्रनाम करम मन बानी। करहु कृपा सुत सेवक जानी॥ जिन्हिह बिरचि बड़ भयउ विधाता। महिमा अवधि राम पितु माता॥ ४॥ जहाँ (कौसल्यारूपी पूर्व दिशा ) से विश्वको सुख देनेवाले और दुष्टरूपी कमलोंके लिये पालेके समान श्रीरामचन्द्रजीरूपी सुन्दर चन्द्रमा प्रकट हुए। सब रानियोंसहित राजा दशरथजीको पुण्य और सुन्दर कल्याण-की मूर्ति मानकर मैं मन, बचन और कर्मसे प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्रका सेवक जानकर वे मुझपर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्माजीने भी बड़ाई पायी तथा जो श्रीरामजीके माता और पिता होनेके कारण महिमाकी सीमा हैं ॥ ३-४ ॥

सो०-बंदउँ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद।

विछुरत दीनदयाल प्रिय तनु तन इव परिहरेड ॥ १६ ॥ में अवधके राजा श्रीदशरथजीकी वन्दना करता हूँ, जिनका श्रीराम-जीके चरणोंमें सचा प्रेम था, जिन्होंने दीनदयाल प्रमुके बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीरको मामूली तिनकेकी तरह त्याग दिया ॥ १६ ॥ चौ०-प्रनवउँ परिजन सहित विदेहु । जाहि राम पद गूड़ सनेहू ॥

जोग भोग महँ राखेड गोई। राम बिलोकत प्रगटेंड सोई ॥ १॥ मैं परिवारसहित राजा जनकजीको प्रणाम करता हूँ, जिनका श्रीराम-जीके चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोगमें छिपा रक्खा था, परन्तु श्रीरामचन्द्रजीको देखते ही वह प्रकट हो गया ॥ १ ॥

प्रनवउँ प्रथम भरत के चरना । जास नेम ब्रत जाइ न बरना ॥ राम चरन पंकज मन जासू। लुबुध मधुप इव तजइ नपासू ॥ २ ॥

[ भाइयों में ] सबसे पहले मैं श्रीभरतजीके चरणोंको प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्रीरामजीके चरणकमलोंमें भौरेकी तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास CC-0. Prof. Satya Vrat Shasifi Collection. नहीं छोड़ता ॥ २ ॥

१० \* रामचरितमानस \* Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri बंद्उँ रुष्टिमन पद जरु जाता । सीतल सुभग भगत सुख दाता ॥ रघुपतिकीरतिविमलपताका । दंड समान भयउ जस जाका ॥ ३॥ में श्रीटक्ष्मणजीके चरणकमलोंको प्रणाम करता हूँ, जो शीतल, सुन्दर और भक्तोंको सुख देनेवाले हैं। श्रीरद्यनाथजीकी कीर्तिरूपी विमल पताकामें जिनका (टक्ष्मणजीका) यश [ पताकाको ऊँचा करके फहरानेवाले ] दण्डके समान हुआ ॥ ३॥

सेष सहस्रसीस जग कारन। जो अवतरेउ भूमि भय टारन॥ सदा सो सानुकूळ रह मो पर । ऋपासिंधु सौमित्रि गुनाकर ॥ ४ ॥ जो हजार सिरवाले और जगत्के कारण (हजार सिरोंपर जगत्को धारण कर रखनेवाले ) शेषजी हैं, जिन्होंने पृथ्वीका भय दूर करनेके लिये अवतार लिया, वे गुणोंकी खानि कृपासिन्यु सुमित्रानन्द्न श्रीलक्ष्मणजी मझपर सदा प्रसन्न रहें ॥ ४ ॥

रिपुसूदन पद कमल नमामी। सूर सुसील भरत अनुगामी॥ महाबीर बिनवउँ हनुमाना । राम जासु जस आप बखाना ॥ ५॥ में श्रीशत्रुप्नजीके चरणकमलोंको प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर, सुर्शाल और श्रीमरतजीके पीछे चलनेवाले हैं। में महावीर श्रीहनुमान्जीकी विनती करता हूँ, जिनके यशका श्रीरामचन्द्रजीने स्वयं ( अपने श्रीमुखसे ) वर्णन किया है ॥ ५॥

सो०-प्रनवर्डं पवनकुमार खल वन पावक ग्यानघन ।

जासु हृद्य आगार वर्साहं राम सर चाप धर ॥ १७॥ में पवनकुमार श्रीहनुमान्जीको प्रणाम करता हूँ, जो दुष्टरूपी वनके भस्म करनेके लिये अग्निरूप हैं, जो ज्ञानकी घनमूर्ति हैं और जिनके हृद्य-रूपी भवनमें घनुष-वाण घारण किये श्रीरामजी निवास करते हैं ॥ १७ ॥ चौ०-कपिपति रीछ निसाचर राजा। अंगवादि जे कीस समाजा॥

त्रंद्उँ सत्र के चरन सुद्दाए। अधम सरीर राम जिन्ह पाए॥ १॥ वानरों के राजा सुग्रीवजी, रीछोंके राजा जाम्यवान्जी, राक्षसोंके राजा विभीषणजी और अंगदजी आदि जितना वानरोंका समाज है, सबके सुन्दर चरणोंकी में वन्दना करता हूँ, जिन्होंने अधम (पशु और राक्षस आदि) द्यारीरमें भी श्रीरामचन्द्रजीको प्राप्त कर लिया ॥ १॥

रघुपति चरन उपासक जेते। खग मृग सुर नर असुर समेते॥ रधुपात वरण वंदर्जे पद सरोज सब केरे। जे बिनु काम राम के चेरे॥ २॥ पद्य, पर्श्वीद-०देवता, Sमाजुः पद्रवासामामा किल्लिक्षिण्यीरामजीके चरणींके Digitized by Arya Samaj Foundation Chengal and eGangotri उपासक हैं, में उन सबके चरणकमलोकी वन्दना करता हू, जो श्रीरामजीके निष्काम सेवक हैं ॥ २॥

सुक सनकादि भगत सुनि नारद । जे सुनिवर विश्वान विसारद ॥
प्रनवर्ड सबिह घरनिधिर सीसा । करहु कृपा जन जानि सुनीसा ॥ ३ ॥
शुकदेवजी, सनकादि, नारदमुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी
श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरतीपर सिर टेककर उन सबको प्रणाम करता हूँ; है
मनीश्ररो ! आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिये ॥ ३ ॥

जनकसुता जग जनि जानकी । श्रितसय प्रिय करनानिधान की ॥ ताके जुग पद कमल मनावर्ड । जासु कृपौँ निरमल मित पावर्ड ॥ ४ ॥ राजा जनककी पुत्री, जगत्की माता और करणानिधान श्रीरामचन्द्र-जीकी प्रियतमा श्रीजानकीजीके दोनों चरणकमलोंको में मनाता हूँ, जिनकी कुपासे निर्मल बुद्धि पाऊँ ॥ ४ ॥

पुनि मन बचन कर्म रघुनायक। चरन कमल बंद्र सब लायक॥ राजिवनयन धरें धनु सायक। भगत विपति भंजन सुखदायक॥ ५॥ फिर में मन, वचन और कर्मसे कमल्प्नयन, धनुप-बाणधारी, भक्तोंकी विपत्तिका नाश करने और उन्हें सुख देनेवाले भगवान् श्रीरघुनाथजीके सर्वसमर्थ चरणकमलोंकी वन्दना करता हूँ॥ ५॥

दो०-गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न । वंद्र सीता राम पद जिन्हिह परम प्रिय खिन्न ॥ १८॥ जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जलकी लहरके समान कहने-में अलग-अलग हैं, परन्तु वास्तवमें अभिन्न (एक) हैं, उन श्रीसीतारामजी-के चरणोंकी मैं वन्दना करता हूँ, जिन्हें दीन-दुखी बहुत ही प्रिय हैं ॥१८॥ चौ०-वंद्र नाम राम रघुबर को। हेतु कृसानु भानु हिमकर को॥

बिधि हरि हरमय बेद प्रान सो । अगुन अन्पम गुन निधान सो ॥ १ ॥
में श्रीरधुनाथजीके नाम 'राम' की वन्दना करता हूँ, जो कुशानु
(अग्नि), भानु (स्प्री) और हिमकर (चन्द्रमा) का हेतु अर्थात् 'र' 'आ'
और 'म' रूपसे बीज है। वह 'राम' नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूप है।
वह वेदोंका प्राण है; निर्गुण, उपमारहित और गुणोंका भण्डार है॥ १॥

महामंत्र जोइ जपत महेस् । कासीं मुकुति हेतु उपदेस् ॥ महिमा जासु जान गन राज । प्रथम पूजिभत नाम प्रभाज ॥ २ ॥ जो महामन्त्र हे, किसे मिर्ह्यक्षिश्रीशियकी कपते हिंग औरणउनके द्वारा जिसका उपदेश काशीमें मुक्तिका कारण है तथा जिसकी महिमाको गणेशजी जानते हैं, जो इस 'राम' नामके प्रभावसे ही सबसे पहले पूजे जाते हैं ॥२॥

जान आदिकवि नाम प्रतापू । भयउ सुद्ध करि उलटा जापू ॥ सहस नाम सम सुनि सिव बानी। जिप जेई पिय संग अवानी ॥ ३॥ आदिकवि श्रीवाल्मीकिजी रामनामके प्रतापको जानते हैं, जो उल्हा नाम ( 'मरा', 'मरा') जपकर पवित्र हो गये। श्रीशिवजीके इस वचनको सुनकर कि एक राम-नाम सहस्र नामके समान है, पार्वतीजी सदा अपने पति ( श्रीशिवजी ) के साथ रामनामका जप करती रहती हैं ॥ ३॥

हरषे हेतु हेरि हर ही को। किय भूपन तिय भूपन ती को॥ नाम प्रभाउ जान सिव नीको । कालकूट फलु दीन्ह अभी को ॥ ४ ॥ नामके प्रति पार्वतीजीके हृद्यकी ऐसी प्रीति देखकर श्रीदिवजी हर्षित हो गये और उन्होंने स्त्रियोंमें भूषणरूप (पतिव्रताओं में शिरोमणि) पार्वतीजीको अपना भूषण बना लिया। (अर्थात् उन्हें अपने अंगमें धारण करके अर्धाङ्गिनी बना लिया।) नामके प्रभावको श्रीशिवजी भलीभाँति जानते हैं, जिस ( प्रभाव ) के कारण कालकूट जहरने उनको अमृतका फल दिया ॥ ४ ॥ दो॰-बरपा रितु रघुपति भगति तुलसी सालि सुदास।

राम नाम वर वरन जुग सावन भादव मास ॥ १९॥ श्रीरघुनाथजीकी भक्ति वर्षा-ऋतु है, तुल्सी शसजी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण धान हैं और 'राम' नामके दो सुन्दर अक्षर सावन-भादोंके महीने हैं ॥ १९॥

चौ०-आखर मधुर मनोहर दोऊ। बरनबिलोचन जन जिय जोऊ॥ सुमिरतसुलभसुखदसबकाहू। लोक लाहु परलोक निवाहू ॥ १ ॥ दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमालारूपी दारीरके नेत्र हैं, भक्तोंके जीवन हैं तथा स्मरण करनेमें सबके लिये मुलभ और मुख देनेवाले हैं और जो इस लोकमें लाभ और परलोकमें निर्वाह करते हैं ( अर्थात् भगवान्के दिव्य धाममें दिव्य देहसे सदा भगवत्सेवामें नियुक्त रखते हैं) ॥१॥

कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके। राम छखन सम प्रिय तुलसी के ॥ वरनत वरन प्रीति विलगाती। ब्रह्म जीव सम सहज सँघाती॥ २॥ ये कहने, सुनने और स्मरण करनेमें बहुत ही अच्छे (सुन्दर और मधुर) हैं; तुल्लिवासको तो श्रीराम-लक्ष्मणके समान प्यारे हैं। इनका ( 'र' और भ्ने का ) अलग-अलग वर्णन करनेमं मीति बिलाती है ( अर्थात् बीज-मन्त्रकी दृष्टि इनिक डिबोर्क, vrat shari College मानता दीख पड़ती है ), परन्तु हैं ये जीव और ब्रह्मके समान स्वभावसे ही साथ रहनेवाले (सदा एकरूप और एकरस) ॥ २॥

नर नारायन सरिस सुभ्राता। जग पालक विसेषि जन प्राता॥
भगति सुतिय कल करन विभूषन। जग हित हेतु विमल विश्व पृषन॥ ३॥
ये दोनों अक्षर नर-नारायणके समान सुन्दर भाई हैं, ये जगत्का
पालन और विशेषरूपसे भक्तोंकी रक्षा करनेवाले हैं। ये भक्तिरूपिणी सुन्दर
स्त्रींके कानोंके सुन्दर आभूषण (कर्णफूल) हैं और जगत्के हितके लिये
निर्मल चन्द्रमा और सूर्य हैं ॥ ३॥

स्वाद तीय सम सुगति सुधा के। कमठ सेप सम धर बसुधा के॥ जन मन मंजु कंज मधुकर से। जीइ जसोमित हिर हरुधर से॥ ४॥ ये सुन्दर गति (मोक्ष) रूपी अमृतके स्वाद और तृप्तिके समान हैं, कच्छप और शेषजीके समान पृथ्वीके धारण करनेवाले हैं, भक्तोंके मनरूपी सुन्दर कमलमें विहार करनेवाले भौरिके समान हैं और जीभरूपी यशोदाजीके लिये श्रीकृष्ण और बलरामजीके समान [आनन्द देनेवाले] हैं॥ ४॥ दो०-एक छन्न एक मुकुटमिन सब बरनिन पर जोड।

तुल्रसी रघुवर नाम के वरन विराजत दोड ॥ २०॥ वुल्सीदासजी कहते हैं—श्रीरघुनाथजीके नामके दोनों अक्षर बड़ी होोमा देते हैं, जिनमेंसे एक (रकार) छत्ररूप (रेफ ी से और दूसरा (मकार) मुकुटमणि (अनुस्वारी) रूपसे सब अक्षरोंके ऊपर हैं॥२०॥ चौ०—समुझत सरिस नाम अरुनामी। श्रीति परसपर प्रभु अनुनामी॥

नाम रूप दुइ ईस उपाधी। अकथ अनादि सुसामुझि साधी ॥ १ ॥

समझनेमें नाम और नामी दोनों एक-से हैं, किन्तु दोनोंमें परस्पर स्वामी और सेवकके समान प्रीति है (अर्थात् नाम और नामीमें पूर्ण एकता होनेपर भी जैसे स्वामीके पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नामके पीछे नामी चलते हैं। प्रमु श्रीरामजी अपने 'राम' नामका ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं)। नाम और रूप दोनों ईश्वरकी उपाधि हैं; ये (भगवान्के नाम और रूप) दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं, और सुन्दर (शुद्ध भक्तियुक्त) बुद्धिसे ही इनका [दिन्य अविनाशी] स्वरूप जाननेमें आता है।। १।।

को वड़ छोट कहत अपराध् । सुनिगुनभेदु समुझिहहिं साध् ॥ देखिअहिं रूप नाम्टल्फ्सिन्ग्रहा डिस्सुवन्समा अहिं।तारुस हिस्सीता ॥ २॥ इन ( नाम और रूप) में कीन बड़ा है, कीन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणोंका तारतम्य (कमी-बेशी) सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ छेंगे। रूप नामके अधीन देखे जाते हैं, नामके बिना रूप-का ज्ञान नहीं हो सकता ॥ २॥

रूप विशेष नाम बिनु जानें। करतल गत न परिहं पहिचानें॥ सुमिरिश्र नाम रूप विनु देखें। आवत हृद्येँ सनेह विसेषें॥३॥

कोई सा विशेष रूप विना उसका नाम जाने हथेलीपर रक्ला हुआ भी पहिचाना नहीं जा सकता और रूपके बिना देखे भी नामका स्मरण किया जाय तो विशेष प्रेमके साथ वह रूप हृदयमें आ जाता है ॥ ३॥

नाम रूप गवि अकथ कहानी। समुझतसुखद न परित बखानी॥
अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी। उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी॥ ४॥
नाम और रूपकी गतिकी कहानी (विशेषताकी कथा) अकथनीय
है। वह समझनेमें सुखदायक है, परन्तु उसका वर्णन नहीं किया जा
सकता। निर्मुण और सगुणके बीचमें नाम सुन्दर साक्षी है और दोनोंका
यथार्थ इन करानेवाला चतुर दुभाषिया है॥ ४॥

दो॰-राम नाम मनिदीप धरु जीह देहरीं द्वार।

तुलसी भीतर बाहेरहुँ जों चाहिस उजिआर ॥ २१॥ तुलसीदासजी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजारा चाहता है तो मुखरूषी द्वारकी जीभरूपी देहलीपर रामनामरूपी मणि-दीप-कको रख॥ २१॥

चौ०-नाम जीहँ जिप जागीहँ जोगी। बिरित बिरंचि प्रपंच बियोगी॥

ब्रह्मसुखिह अनुभविह अन्पा। अकथ अनामय नाम न रूपा॥ १॥

ब्रह्माके बनाये हुए इस प्रपञ्च ( दृश्य जगत् ) से भलीभाँति छूटे हुए
वैराग्यवान् मुक्त योगी पुरुष इस नामको ही जीभसे जपते हुए [ तन्बजानरूपी दिनमें ] जागते हैं और नाम तथा रूपसे रहित अनुपम, अनिर्वचनीय, अनामय ब्रह्मसुखका अनुभव करते हैं ॥ १॥

जाना चहिं गृह गति जेऊ। नाम जीहँ जिप जानहिं तेऊ॥ साधक नाम जपहिं लय लाएँ। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएँ॥ २॥

जो परमात्माकं गृह रहस्यको (यथार्थ महिमाको) जानना चाहते हैं वे (जिज्ञासु) भी नामको जीभसे जपकर उसे जान छेते हैं। [ लोकिक सिद्धियोंके चाहनेवाले अर्थार्थी] साधक ही हिस्सिसिस नामका जप करते हैं श्रीर अणिमादिर्शिक लिए सिद्धियोंको पाकर सिद्ध हो जाते हैं। २॥

जपहिं नासु जन आरत भारी। मिटहिं कुसंकट होहिं सुखारी॥
राम भगत जग चारि प्रकारा। सुकृती चारिउ अनव उदारा॥ ३॥
[संकटसे घवड़ाये हुए] आर्त भक्त नामजप करते हैं तो उनके बड़े
भारी बुरे-बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत्में चार
प्रकारके (१-अर्थार्थी—धनादिकी चाहसे भजनेवाले, २-आर्त—संकटकी
निवृत्तिके लिये भजनेवाले, ३-जिज्ञासु—भगवान्को जाननेकी इच्छासे भजनेवाले, ४-ज्ञानी—भगवान्को तत्वसे जानकर स्वाभाविक ही प्रमसे भजनेवाले)
रामभक्त हैं और चारों ही पुण्यातमा, पापरहित और उदार हैं॥ ३॥

चहु चतुर कहुँ नाम अधारा । ग्यानी प्रभुहि विसेषि पिआरा ॥
चहुँ जुन चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ। किल विसेषि नहिं आन उपाऊ ॥ ४ ॥
चारों ही चतुर भक्तोंको नामका ही आधार है: इनमें ज्ञानी भक्त
प्रभुको विशेष-रूपसे प्रिय है। यो तो चारों युगोंमें और चारों ही वेदोंमें
नामका प्रभाव है, परन्तु कल्यियुगमें विशेष रूपसे है। इसमें तो [नामको
छोड़कर] दूसरा कोई उपाय ही नहीं है ॥ ४ ॥

दो॰-सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन।
नाम सुप्रेम पिश्रृष हद तिन्हहुँ किए मन मीन॥ २२॥
जो सब प्रकारकी (भोग और मोक्षकी भी) कामनाओं से रहित और
शीरामभिक्तिके रसमें लीन हैं, उन्होंने भी नामके सुन्दर प्रेमरूपी अमृतके
सरोवरमें अपने मनको मलली बना रक्ला है, (अर्थात् वे नामरूपी सुधाका
निरन्तर आस्वादन करते रहते हैं, क्षणभर भी उसते अलग होना नहीं
चाहते)॥ २२॥

चौ०-अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा। अकथ अगाध बनादि अन्पा॥ मोरें मत बड़ नासु दुहू तें। किए जेहिं जुग निजबस निजबूतें॥ १॥ निर्गुण और सगुण-ब्रह्मके दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मतिमें नाम इन दोनोंसे बड़ा है, जिसने अपने बलसे दोनोंको अपने वशमें कर रक्खा है॥ १॥

प्रीदि सुजन जिन जानिह जनकी। कहुउँ प्रतीति प्रीति रुचि मनकी॥
एकु दारुगत देखिल एकु। पावक सम जुग ब्रह्म बिबेकु॥ २॥
उभय अगमजुग सुगमनामतें। कहेउँ नामु बड़ ब्रह्म राम तें॥
ब्यापकु एकु ब्रह्म अबिनासी। सत चेतन घन आनँद रासी॥ ३॥
सजनगण इस बातको मुझ दासकी दिठाई या केवल काव्योक्ति न
CC-0. Prof. Sava Vrat Shastri Collection।
समझें। में अपने मनके विश्वास, प्रम और रुचिकी बात कहती हूं। [निर्गुण

और सगुण ] दोनों प्रकारके ब्रह्मका ज्ञान अग्निके समान है। निर्मुण उस अप्रकट अग्निके समान है जो काठके अंदर है, परन्तु दीखती नहीं; और सगुण उस प्रकट अग्निके समान है जो प्रत्यक्ष दीखती है। [ तस्वतः दोनों एक ही हैं; केवल प्रकट-अप्रकटके भेदसे भिन्न मालूम होती हैं। इसी प्रकार निर्मुण और सगुण तस्वतः एक ही हैं। इतना होनेपर भी ] दोनों ही जानने-में बड़े कठिन हैं, परन्तु नामसे दोनों सुगम हो जाते हैं। इसीसे मैंने नामको [ निर्मुण ] ब्रह्मसे और [ सगुण ] रामसे बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है; सत्ता, चैतन्य और आनन्दकी वन राशि है।।२-३॥

अस प्रभु हृद्ये अछ्त अविकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी॥
नाम निरूपन नाम जतन तें। सोउ प्रगटत जिमिमोल रतन तें॥ ४॥
ऐसे विकाररिहत प्रभुके हृद्यमें रहते भी जगत्के सब जीव दीन
और दुखी हैं। नामका निरूपण करकें (नामके यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य
और प्रभावको जानकर ) नामका जतन करनेसे (श्रद्धापूर्वक नामजपरूपी
साधन करनेसे ) वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्नके जाननेसे
उसका मृत्य ॥ ४॥

दो॰-निरगुन तें पहि भाँति बड़ नाम प्रभाउ अपार।

कहउँ नामु वड़ राम तें निज विचार अनुसार ॥ २३ ॥ इस प्रकार निर्मुणसे नामका प्रभाव अत्यन्त बड़ा है। अब अपने विचारके अनुसार कहता हूँ कि नाम [सगुण] रामसे भी बड़ा है॥२३॥ चौ॰-रामभगतहित नर तनु धारी। सहि संकट किए साधु सुखारी॥

नामु सप्रेम जपत धनयासा । अगत होहिं मुद्र मंगल बासा ॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने भक्तोंके हितके लिये मनुष्य-शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओंको सुखी किया; परन्तु भक्तगण प्रेमके साथ नामका जप करते हुए सहजहींमें आनन्द और कल्याणके घर हो जाते हैं ॥ १ ॥

राम एक तापस तिय तारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी॥ रिषि हित राम सुकेतुसुता की। सहित सेन सुत कीन्हि बिबाकी॥ २॥ सहित दोष दुखदास दुरासा। दलइ नामु जिमि रिब निसि नासा॥ भंजेड राम आपु भव चापू। भव भय भंजन नाम प्रतापू॥ ३॥ श्रीरामजीने एक नाम सेने

श्रीरामजीने एक तपस्वीकी स्त्री ( अहत्या ) को ही तारा, परन्तु नामने करोड़ों दुष्टोंकी विगड़ी बुद्धिको सुधार दिया। श्रीरामजीने ऋषि विश्वामित्रके हितके लिये एक सुकेद्ध अस्त्रिक्षिणकार पुत्र ( सुबाहु ) सहित समाप्ति की; परन्तु नाम अपने भक्तीके दोष, दुःख और दुराशाओंका

\* वालकाण्ड \* ३७ Digitized by Arya Samaj Foundation Chemnal and eGangom इस तरह नाश कर देता है जैसे सूत्र रात्रिका। श्रीरामजीने ता स्वय शिवजीके घनुषको तोड़ा, परन्तु नामका प्रताप ही संसारके सब भयोंका नाश करनेवाला है ॥ २-३ ॥

दंडक वन प्रभु कीन्ह सुद्दावन। जन मन अमित नाम किए पावन॥ निसिचर निकर दले रघुनंदन । नासु सकल किल कलुष निकंदन ॥ ४ ॥ प्रभु श्रीरामजीने [ भयानक ] दण्डक वनको सुहावना बनाया, परन्तु नामने असंख्य मनुष्योंके मनोंको पवित्र कर दिया। श्रीरद्यनाथजीने राक्षसेंकि समूहको मारा, परन्तु नाम तो कलियुगके सारे पापोंकी जड़ उखाड़नेत्राला है॥४॥ दो - सवरी गीध सुसेवकिन सुगति दीन्हि रघुनाथ।

नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुन गाथ॥ २४॥ श्रीरधुनाथजीने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकोंको ही मुक्ति दी; परन्तु नामने अगनित दुष्टोंका उद्धार किया। नामके गुणोंकी कथा वेदोंमें

प्रसिद्ध है ॥ २४ ॥ चौ०-राम सुकंठ विभीषन दोऊ । राखे सरन जान सबु कोऊ ॥

नाम गरीब अनेक नेवाजे। लोक बेद बर विरिद् बिराजे॥ १॥ श्रीरामजीने सुग्रीव और विभीषण दोको ही अपनी शरणमें रक्खा, यह सब कोई जानते हैं; परन्तु नामने अनेक गरीबोंपर कृपा की है। नामका यह सुन्दर विरद लोक और वेदमें विशेषरूपसे प्रकाशित है॥ १॥

राम भालु कपि कटकु बटोरा । सेतु हेतु श्रमु कीन्ह न थोरा ॥ नामु लेत भवसिंधु सुखाहीं । करहु बिचार सुजन मन माहीं ॥ २ ॥ श्रीरामजीने तो भाव्ह और बन्दरोंकी सेना बटोरी और समुद्रपर पुल बाँधनेके लिये थोड़ा परिश्रम नहीं किया; परन्तु नाम लेते ही संसार-समुद्र स्ख जाता है। सजनगण! मनमें विचार कीजिये [ कि दोनोंमें कौन बडा है ] ॥ २॥

राम सकुळ रन रावनु सारा । सीय सहित निज पुर पगु धारा॥ राजा रामु अवध रजधानी। गावत गुन सुर मुनि वर वानी॥ ३॥ सेवक सुमिरत नामु सप्रीती। बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती॥ फिरत सनेहँ मगन सुख अपनें। नाम प्रसाद सोच नहिं सपनें॥ ४॥ श्रीरामचन्द्रजीने कुटुम्बसहित रावणको युद्धमें मारा, तब सीतासहित उन्होंने अपने नगर ( अयोध्या ) में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई, देवता और मुनि सुन्दर वाणीसे जिनके गुण गाते हैं। परन्तु सेवक ( मक्त ) प्रिमीपूर्विका निकाक एमएक मानासे विकाशकरिश्रम मोहकी प्रबल सेनाको जीतकर प्रेममें मग्न हुए अपने ही सुखमें विचरते हैं, नामके प्रसादसे उन्हें सपनेमें भी कोई चिन्ता नहीं सताती ॥ ३-४॥

दो॰-ब्रह्म राम तें नामु बड़ वर दायक वर दानि।

रामचरित सत कोटि महँ लिय महेस जियँ जानि ॥ २५॥ इस प्रकार नाम [ निर्गुण ] ब्रह्म और [ सगुण ] राम दोनोंसे बड़ा है। यह वरदान देनेवालोंको भी वर देनेवाला है। श्रीशिवजीने अपने हृदयमें यह जानकर ही सौ करोड़ रामचरित्रमेंसे इस 'राम' नामको [साररूपसे चुनकर] ग्रहण किया है ॥ २५॥

मासपारायण, पहला विश्राम

चौ०-नाम प्रसाद संसु अविनासी । साजु अमंगल मंगल रासी ॥
सुक सनकादि सिद्ध मुनिजोगी । नाम प्रसाद ब्रह्मसुख भोगी ॥ १॥
नामहीके प्रसादसे शिवजी अविनाशी हैं, और अमंगल वेपवाले होनेपर
भी मंगलकी राशि हैं । गुकदेवजी और सनकादि सिद्ध, मुनि, योगीगण
नामके ही प्रसादसे ब्रह्मानन्दको भोगते हैं ॥ १ ॥

नारद जानेउ नाम प्रताप्। जग प्रिय हरि हरिहर प्रिय आप्॥ नामु जपत प्रभु कीन्ह प्रसाद्। भगत सिरोमनि भे प्रहलाद्॥ २॥ नारदजीने नामके प्रतापको जाना है। हरि सारे संसारको प्यारे हैं, [हरिको हर प्यारे हैं] और आप (श्रीनारदजी) हरि और हर दोनोंको प्रिय हैं। नामके जपनेसे प्रभुने कृपा की, जिससे प्रह्लाद भक्तिशिरोमणि होगये॥२॥

श्रुव सगलानि जपेउ हरि नाऊँ। पायउ अचल अन्पम टाऊँ॥
सुमिरि पवनसुत पावन नाम्। अपने वस करि राखे राम्॥३॥
श्रुवजीने ग्लानिसे (विमाताके वचनींसे दुखी होकर सकामभावसे)
हरिनामको जपा, और उसके प्रतापसे अचल अनुपम स्थान (श्रुवलोक)
प्राप्त किया। हनुमान्जीने पवित्र नामका स्मरण करके श्रीरामजीको अपने वशमें
कर रक्खा है॥३॥

अपनुभजामिलु गजु गनिकाऊ। भए मुकुत हरि नाम प्रभाऊ॥
कहीं कहीं लगि नाम बड़ाई। रामु न सकहिं नाम गुन गाई॥ ।।।
नीच अजामिल, गज और गणिका (वेश्या) भी श्रीहरिके नामके
प्रभावसे मुक्त हो गये। मैं नामकी बड़ाई कहाँतक कहूँ, राम भी नामके

दो॰-नामु राम् को काल्यक्षाक ∨कालि वकाल्यक्षिण निवासु। जो सुमिरत भयो भाग तें तुलसी तुलसीदासु॥ २६॥ Digitized by Arya Samai Foundation Chennet and e Gaspeti किंद्रिया देने वाहि किंद्रिया किंद्रिय

बंद पुरान संत मत एहू। सकल सुकृत फल राम सनेहू॥ १॥ [ केवल कल्लियुगकी ही बात नहीं है, ] चारों युगोंमें, तीनों कालोंमें और तीनों लोकोंमें नामको जपकर जीव शोकरहित हुए हैं। वेद, पुराण और संतोंका मत यही है कि समस्त पुण्योंका फल श्रीरामजीमें [ या

रामनाममें ] प्रेम होना है ॥ १ ॥

ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजें। द्वापर परितोषत प्रभु पूजें॥ किल केवल मल मूल मलीना। पाप पयोनिधि जन मन मीना॥ २॥ पहले (सत्य) युगमें ध्यानसे, दूसरे (त्रेता) युगमें यहसे और द्वापरमें पूजनसे भगवान् प्रसन्न होते हैं; परन्तु किल्युग केवल पापकी जड़ और मिलन है, इसमें मनुष्योंका मन पापरूपी समुद्रमें मलली बना हुआ है (अर्थात् पापसे कभी अलग होना ही नहीं चाहता; इससे ध्यान, यह और पूजन नहीं बन सकते )॥ २॥

नाम कामतर काल कराला। सुमिरत समन सकल जग जाला॥
राम नाम किल अभिमत दाता। हित परलोक लोक पितु माता॥ ३॥
ऐसे कराल (किलयुगके) कालमें तो नाम ही कल्पवृक्ष है, जो स्मरण
करते ही संसारके सब जंजालोंको नाश कर देनेवाला है। किलयुगमें यह
रामनाम मनोवाञ्छित फल देनेवाला है, परलोकका परम हितैपी और इस
लोकका माता पिता है (अर्थात् परलोकमें भगवान्का परमधाम देता है और
इस लोकमें माता-पिताके समान सब प्रकारसे पालन और रक्षण करता है)॥३॥

नहिं किलकरमनभगित बिबेक्। राम नाम अवलंबन एक्॥ कालनेमि किल कपट निधान्। नाम सुमित समस्य हनुमान्॥ ४॥ किलियुगमें न कमें है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है; रामनाम ही एक आधार है। कपटकी खान किलयुगरूपी कालनेमिके [मारनेके] लिये रामनाम ही बुद्धिमान् और समर्थ श्रीहनुमान्जी है॥ ४॥ दो०—राम नाम नरकेसरी कनककिसपु किलकाल।

जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल ॥ २७॥ रामनाम श्रीनृसिंह भगवान् है, कलियुग हिरण्यकशिपु है और जप करनेवाले जन प्रह्लादके समान हैं; यह रामनाम देवताओं के शतु (कलियुग-रूपी दैत्य) को मार्फिर किंपिक्स नेवालों की कार्याक करेंगा की शिक्ष ॥

**\* रामचरितमान्स \*** Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri चौ०-भाय कुभाय अनख आलसहूँ।नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ॥

सुमिरि सो नाम राम गुन गाथा। करउँ नाइ रघुनाथिह साथा॥ १॥ अच्छे भाव (प्रेम) से, बुरे भाव (वैर) से, क्रोधसे या आल्स्यसे, किसी तरहसे भी नाम जपनेसे दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी (परम कल्याणकारी) रामनामका स्मरण करके और श्रीरवुनाथजीको मस्तक नवाकर मैं रामजीके गुणोंका वर्णन करता हूँ ॥ १ ॥

मोरि सुघारिहि सो सब भाँती। जासु कृपा नहिं कृपाँ अवाती॥ राम सुस्वामि कुसेवकु मोसो। निज दिसि देखि दयानिधि पोसो॥ २॥ वे [ श्रीरामजी ] मेरी [ विगड़ी ] सब तरहसे सुधार छेंगे; जिनकी कृपा कृपा करनेसे नहीं अवाती । राम से उत्तम स्वामी और मुझ-सरीखा बुरा सेवक ! इतनेपर भी उन दयानिधिने अपनी और देखकर मेरा पालन किया है ॥ २ ॥

लोकहुँ वेद सुसाहिव रीती। विनय सुनत पहिचानत प्रीती॥ गनी गरीव ग्राम नर नागर। पंडित मृद मलीन उजागर॥ ३॥ लोक और वेदमें भी अच्छे स्वामीकी यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेमको पहचान छेता है। अमीर-गरीब, गँवार-नगरनिवासी, पण्डित-मूर्ख, बद्नाम-यशस्वी, ॥ ३ ॥

सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी। नृपहि सराहत सब नर नारी॥ साधु सुजान सुसील नृपाला। ईस अंस भव परम कृपाला॥ ४॥ सुकवि-कुक्वि, सभी नर-नारी अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार राजाकी सराहना करते हैं। और साधु, बुद्धिमान्, सुशील, ईश्वरके अंशसे उत्पन्न कुपाछ राजा-॥ ४॥

सुनि सनमानिहं सबिह सुबानी। भनिति भगति नित गति पहिचानी॥ यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ। जान सिरोमनि कोसलराऊ॥ ५॥ सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चालको पहचानकर सुन्दर (मीटी) वाणीसे सबका यथायोग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओंका है, कोसलनाथ श्रीरामचन्द्रजी तो चतुरशिरोमणि हैं ॥ ५ ॥

रीझत राम सनेह निसोतें। को जग मंद मिलनमित मीतें॥ ६॥ श्रीरामनी हो निग्नहा से आहे की कि शिक्त के , Coule प्राप्ति में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मिलनबुद्धि और कौन होगा ! ॥ ६॥

Digitized by Arya Samal Foundation Chennal and eGangotri हो०-संठ सेवक की प्रीति रुचि रखिहाँ राम ऋपाछ ।

उपल किए जलजान जेहिं सचिव सुमित किप भाल ॥२८(क)॥ तथापि कृपाल श्रीरामचन्द्रजी मुझ दुष्ट सेवककी प्रीति और रचिको अवस्य रक्खेंगे, जिन्होंने पत्थरोंको जहाज और वन्दर-भालओंको बुद्धिमान् मन्त्री बना लिया ॥ २८ (क) ॥

होंहु कहावत सबु कहत राम सहत उपहास । साहिब सीतानाथ सो सेवक तुल्सीदास ॥ २८ (ख) ॥ सब लोग मुझे श्रीरामजीका सेवक कहते हैं और मैं भी [ विना लजा-संकोचके ] कहलाता हूँ (कहनेवालोंका विरोध नहीं करता); कृपाछ श्रीरामजी इस निन्दाको सहते हैं कि श्रीसीतानाथजी-जैसे स्वामीका तुल्सीदास-सा सेवक है ॥ २८ (ख) ॥

चौ०-अति बड़ि मोरि ढिठाई खोरी। सुनि अब नरकहुँ नाक सकोरी॥ समुझि सहस्र मोहि अपडर अपर्ने। सो सुधि राम कीन्हि नहिं सपर्ने॥ १॥

यह मेरी बहुत बड़ी दिठाई और दोष है, मेरे पापको सुनकर नरकने भी नाक सिकोड़ ली है (अर्थात् नरकमें भी मेरे लिये ठौर नहीं है)। यह समझकर मुझे अपने ही कित्पत डरसे डर हो रहा है, किन्तु भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने तो स्वप्नमें भी इसपर (मेरी इस दिठाई और दोषपर) ध्यान नहीं दिया॥१॥

सुनि अवलोकि सुचित चल चाही। भगित मोरि मित स्वामि सराही॥ कहत नसाइ हो इ हियँ नीकी। रीझत राम जानि जन जी की। २॥ वरं मेरे प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने तो इस वातको सुनकर, देखकर और अपने सुचित्तरूपी चक्षुते निरीक्षण कर मेरी मिक्त और बुद्धिकी [उलटे] सराहना की। क्योंकि कहनेमें चाहे विगड़ जाय (अर्थात् में चाहे अपनेको भगवान्का सेवक कहता-कहलाता रहूँ), परन्तु हृदयमें अच्छापन होना चाहिये। (हृदयमें तो अपनेको उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है।) श्रीरामचन्द्रजी भी दासके हृदयकी [अच्छी] स्थिति जानकर रीझ जाते हैं॥ २॥

रहित न प्रभु चित चूक किए की। करत सुरित सय बार हिए की।। जेहिं अब बधेउ ब्याध जिमि बाली। फिरि सुकंड सोह कीन्दि कुचाली।। दे।। प्रभुके चित्तमें अपने भक्तोंकी की हुई भूल-चूक याद नहीं रहती (वे उसे भूल जाते हैं) और उनके हृदय [की अच्छाई—नीकी] को सौ-सौ बार याद करते रहते हैं। जिस पापके कारण उन्होंने वालिको व्याचकी तरह मारा था, वैसि ही दुर्चाले कि मिर्रे खुई सिने प्रमिति।।। किना।

सोइ करत्ति विभीषन केरी। सपनेहुँ सो न राम हियँ हेरी॥ वे भरतिह भेंटत सनमाने। राजसभाँ रघुवीर बखाने॥ ४॥ वही करनी विभीषणकी थी, परन्तु श्रीरामचन्द्रजीने स्वप्नमें भी उसका मनमें विचार नहीं किया। उल्टे भरतजीसे मिलनेके समय श्रीरघुनाथजीने उनका सम्मान किया और राजसभामें भी उनके गुणोंका बखान किया ॥४॥ दो॰-प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आपु समान।

तुलसी कहूँ न राम से साहिव सीलनिधान ॥ २९ (क) ॥ प्रमु (श्रीरामचन्द्रजी) तो बृक्षके नीचे और वन्दर डालीपर ( अर्थात् कहाँ मर्यादापुरुषोत्तम सिचदानन्दधन परमात्मा श्रीरामजी और कहाँ पेड़ोंकी शाखाओंपर कृदनेवाले बन्दर )। परन्तु ऐसे बन्दरोंको भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी सरीखे शीलिनिधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं॥ २९ (क)॥

राम निकाईं रावरी है सवही को नीक।

जीं यह साँची है सदा तौ नीको तुलसीक॥ २९ (ख)॥ हे श्रीरामजी ! आपकी अच्छाईसे सभीका भला है ( अर्थात् आपका कल्याणमय स्वभाव सभीका कल्याण करनेवाला है।) यदि यह बात सच है तो तुल्सीदासका भी सदा कल्याण ही होगा ॥ २९ (ख)॥

पहि विधि निज गुन दोप कहि सवहि बहुरि सिरु नाइ।

वरनउँ रघुवर विसद जसु सुनिकिछ कलुप नसाइ ॥२९(ग)।**।** इस प्रकार अपने गुण-दोपोंको कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्रीरघुनाथजीका निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुननेसे कल्युगके पाप नष्ट हो जाते हैं।। २९ (ग)।।

चौ०-जागविलक जो कथा सुहाई। भरद्वाज सुनिवरिह सुनाई॥ कहिहउँ सोइ संवाद बखानी। सुनहुँ सऋल सज्जन सुखु मानी॥ १ 🏴 मुनि याज्ञवत्क्यजीने जो सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्वाजजीको सुनायी थी, उसी संवादको मैं वखानकर कहूँगा; सब सजजन सुखका अनुभव करते हुए उसे सुनें ॥ १॥

संभु कीन्द यह चरित सुद्दावा। बहुरि कृपा करि उमिह सुनावा॥ सोइ सिवकागभुसुंडिहि दीन्हा। राम भगत अधिकारी चीन्हा॥ २ ॥ शिवजीने पहले इस सुहावने चरित्रको रचा, फिर कृपा करके पार्वतीजीको सुनाखए-p. वहीं चिक्क रिक्कि किमाराण्डजीको रामभक्त और अधिकारी पहचानकर दिया ॥ २ ॥

# बालकाण्ड # ४३ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri तेहि सन जागबलिक पुनि पावा । तिन्ह पुनि भरहाज प्रति गावा ॥ ते श्रोता बकता समसीला। सर्वेंदरसी जानहिं हरिलीला॥३॥ उन काकमुगुण्डिजीसे फिर याज्ञवल्क्यजीने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाजजीको गाकर सुनाया । वे दोनों वक्ता और श्रोता (याज्ञवल्क्य और भरद्वाज ) समान शीलवाले और समदर्शी हैं और श्रीहरिकी लीलाको जानते हैं ॥ ३ ॥

जानहिंतीनिकालनिज ग्याना । करतल गत आमलक समाना ॥ औरउ जे हरिभगत सुजाना। कहिं सुनिई समुझिंह विधिनाना॥४॥ वे अपने ज्ञानसे तीनों कालोंकी वातोंको हथेलीपर रक्खे हुए आँवलेके समान (प्रत्यक्ष ) जानते हैं। और भी जो सुजान (भगवान्की लीलाओं-का रहस्य जाननेवाले ) हरिभक्त हैं, वे इस चरित्रको नाना प्रकारसे कहते, सुनते और समझते हैं॥ ४॥

दो०-में पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो स्करखेत।

समुझी नहिं तसि बालपन तव अति रहेउँ अचेत ॥ ३० (क)॥ फिर वही कथा मैंने वाराह-क्षेत्रमें अपने गुरुजीसे सुनी; परन्तु उस समय मैं लड़कपनके कारण बहुत वेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार ( अच्छी तरह ) समझा नहीं ॥ ३० (क)

श्रोता वकता ग्याननिधि कथा राम के गृढ़। किमिसमुझों में जीवजड़ किल मल ग्रसितविमूढ़ ॥ ३० (ख)॥ श्रीरामजीकी गृढ कथाके वक्ता (कहनेवाले) और श्रीता (सुननेवाले) दोनों ज्ञानके खजाने ( पूरे ज्ञानी ) होते हैं। मैं कल्रियुगके पापोंसे प्रसा हुआ महामूद जड जीव भला उसको वैसे समझ सकता था ? ॥ २० ( ख )॥ चौ०-तदपि कही गुर बार्राहं बारा। समुझि परी कछु मति अनुसारा॥ भाषाबद्ध करिब मैं सोई। मोरें मन प्रबोध जेहिं होई॥ १॥

तो भी गुरुजीने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धिके अनुसार कुछ समझमें आयी। वही अब मेरेद्वारा भाषामें रची जायगी, जिससे मेरे मनको सन्तोष हो ॥ १ ॥

जस कछु बुधि बिबेक बल मेरें। तस कहिहउँ हियँ हरि के प्रेरें॥ निज संदेह मोह भ्रम हरनी। करउँ कथा भव सरिता तरनी॥ २॥ जैसा कुछ मुझमें बुद्धि और विवेकका बल है, में हृदयमें हरिकी प्रेरणासे उसीके अनुसार कहूँगा। मैं अपने सन्देह, अज्ञान और भ्रमको हरनेवाली कथा रचता हूँ, जो ससार ही निद्दिष्क भार क्रिक्स हिम्मे क्लिका है।। २।।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri बुध विश्राम सकल जन रंजनि । रामकथा किल कलुष विभंजनि ॥ रामकथा किल पंनग भरनी । पुनि विवेक पावक कहुँ अरनी ॥ ३ ॥ रामकथा पण्डितोंको विश्राम देनेवाली, सब मनुष्योंको प्रसन्न करनेवाली, और किल्युगके पापोंका नाश करनेवाली है । रामकथा किल्युगक्तपी साँपके लिये मोरनी है और विवेकक्तपी अग्निके प्रकट करनेके लिये अरणि ( मन्थन की जानेवाली लकड़ी) है, (अर्थात् इस कथासे ज्ञानकी प्राप्ति होती है) ॥३॥

रामकथा किल कामद गाई। सुजन सजीविन सूरि सुहाई॥
सोइ बसुधातल सुधातरंगिनि। भय भंजिन अस भेक भुअंगिनि॥ ४॥
रामकथा किल्युगमें सब मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली कामधेनु गौ है
और सजनोंके लिये सुन्दर सजीविनी जड़ी है। पृथ्वीपर यही अमृतकी नदी
है, जन्म-मरणक्ष्पी भयका नादा करनेवाली और भ्रमक्ष्पी मेढकोंको खानेके
लिये सिपेणी है॥ ४॥

असुरसेन सम नरक निकंदिनि। साधु विवुध कुछ हित गिरिनंदिनि॥ संत समाज पयोधि रमा सी। विस्व भार भर अचछ छमा सी॥ ५॥ यह रामकथा असुरोंकी सेनाके समान नरकोंका नाश करनेवाली और साधुरूप देवताओंके कुछका हित करनेवाली पार्वती ( दुर्गा) है। यह संत-समाजरूपी क्षीरसमुद्रके लिये लक्ष्मीजीके समान है और सम्पूर्ण विश्वका भार उटानेमें अचल पृथ्वीके समान है॥ ५॥

जम गन मुहँ मिल जग जमुना सी। जीवन मुकृति हेतु जनु कासी॥
रामिह भिय पाविन तुलसी सी। तुलसिदास हित हियँ हुलसी सी॥६॥
यमदूतों के मुखपर कालिख लगाने के लिये यह जगत्में यमुनाजी के समान
है और जीवों को मुक्ति देने के लिये मानो काशी ही है। यह श्रीरामजीको
पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदासके लिये हुलसी (तुलसीदासजीकी माता) के समान हृदयसे हित करनेवाली है॥ ६॥

सिवप्रिय मेकल सेल सुता सी। सकल सिद्धि सुख संपति रासी।।
सदगुन सुरगन अंव अदिति सी। रघुवर भगति प्रेम परिमित्ति सी॥ ७॥
यह रामकथा शिवजीको नर्मदाजीके समान प्यारी है, यह सब सिद्धियोंकी तथा सुख-सम्पत्तिकी राशि है। सद्गुणरूपी देवताओंके उत्पन्न और
पालन-पोषण करनेके लिये माता अदितिके समान है। श्रीरघुनाथजीकी
भक्ति और प्रेमकी परम सीमा-सी है॥ ७॥
दो०-रामकथा पंजितके समान से

दो॰-रामकथाट-०. मृंहाकिनी vrक्षिक्षक्र्राट्टा चित्र चार । तुलसी सुभग सनेह वन सिय रघुवीर विहार ॥ ३१॥ Digitized by Arya Samai Foundation Chennal and e Gangotri तुलसीदासजी कहते हैं कि रामकथा मन्दीकिनी नदी है, सुन्दर (निमल) चित्त चित्रकूट है, और सुन्दर स्नेह ही वन है, जिसमें श्रीसीतारामजी विहार करते हैं ॥ ३१ ॥

चौ०-रामचरित चिंतामिन चारू। संत सुमित तिय सुभग सिंगारू॥
जग मंगल गुनमाम राम के। दानि मुकृति धन धरम धाम के॥ १॥
श्रीरामचन्द्रजीका चरित्र सुन्दर चिन्तामिण है और संतोंकी सुबुद्धिरूपी
स्त्रीका सुन्दर शृङ्गार है। श्रीरामचन्द्रजीके गुण-समूह जगत्का कल्याण
करनेवाले और मुक्ति, धन, धर्म और परमधामके देनेवाले हैं॥ १॥

सदगुर ग्यान बिराग जोग के। बिबुध बेद भव भीम रोग के॥
जननि जनक सिय राम प्रेम के। बीज सकल बत धरम नेम के॥ २॥
ज्ञान, वैराग्य और योगके लिये सद्गुरु हैं और संसाररूपी भयंकर
रोगका नाश करनेके लिये देवताओं के वैद्य (अश्विनीकुमार ) के समान हैं।
ये श्रीसीतारामजीके प्रेमके उत्पन्न करनेके लिये माता-पिता हैं और सम्पूर्ण
बत, धर्म और नियमों के बीज हैं॥ २॥

समन पाप संताप सोक के। प्रिय पालक परलोक लोक के॥
सचिव सुभर भूपित विचार के। कुंभज लोभ उद्धि अपार के॥ ३॥
पाप, सन्ताप और शोकका नाश करनेवाले तथा इस लोक और परलोकके प्रिय पालन करनेवाले हैं। विचार (ज्ञान) रूपी राजाके शूरवीर मन्त्री
और लोभरूपी अपार समुद्रके सोखनेके लिये अगस्त्य मुनि हैं॥ ३॥

काम कोह कलिमल करिगन के। केहरि सावक जन मन बन के॥ अतिथि पूज्य वियतम पुरारि के। कामद घन दारिद दवारि के॥ ४॥ भक्तोंके मनरूपी वनमें बसनेवाले काम, क्रोध और कलियुगके पापरूपी हाथियोंके मारनेकेलियेसिंहके बच्चे हैं। शिवजीके पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रतारूपी दावानलके बुझानेके लियेकामना पूर्ण करनेवाले मेघ हैं॥४॥

मंत्र महामिन बिषय व्याल के। मेटत किन कुषंक भाल के॥ हरन मोह तम दिनकर कर से। सेवक सालि पाल जलधर से॥ ५॥ विषयरूपी साँपका जहर उतारनेके लिये मन्त्र और महामणि हैं। ये ललाटपर लिखे हुए किठनतासे मिटनेवाले बुरे लेखों (मन्द प्रारब्ध) को मिटा देनेवाले हैं। अज्ञानरूपी अन्धकारके हरण करनेके लिये स्पैकिरणोंके समान और सेवकरूपी धानके पालन करनेके मेघके समान हैं॥ ५॥

भिमत दानि देवतरु वर से। सेवत सुलभ सुखद हरि हर से॥ सुकवि सरद नाममा लक्षामाओं केसामा शाका काला काला स्वाप्त से॥ ६॥ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri मनोबाञ्चित वस्तु देनेम श्रेष्ठ करपञ्चलके समान हैं और सेवा करनेमें हिर-हरके समान सुलभ और सुख देनेवाले हैं। सुकविरूपी शरद् ऋतुके मनरूपी आकाशको सुशोभित करनेके लिये तारागणके समान और श्रीरामजीके भक्तोंके तो जीवनधन ही हैं। ६॥

सकल सुकृत फल भूरि भोग से। जग हित निरुपिय साधु लोग से॥
सेवक मन मानस भराल से। पावन गंग तरंग साल से॥ ७॥
सम्पूर्ण पुण्योंके फल महान् भोगोंके समान हैं। जगत्का छलरित
(यथार्थ) हित करनेमें साधु-संतोंके समान हैं। सेवकोंके मनरूपी
मानसरोवरके लिये हंसके समान और पवित्र करनेमें गङ्गाजीकी तरङ्गमालाओंके समान हैं॥ ७॥

दो०-कुपथ कुतरक कुचालि कलि कपट दंभ पापंड।

दहन राम गुन श्राम जिमि इंधन अनल प्रचंड ॥ ३२ (क)॥ श्रीरामजीके गुणोंके समृह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलियुगके कपट, दम्म और पाखण्डके जलानेके लिये वैसे ही हैं जैसे ईंघनके लिये प्रचण्ड अग्नि ॥ ३२ (क)॥

रामचरित राकेस कर सरिस सुखद सब काहु। सज्जन कुमुद चकोर चित हित विसेषि बङ् छाहु॥ ३२ (ल)॥ रामचरित्र पूर्णिमाके चन्द्रमाकी किरणोंके समान सभीको सुख देनेबाले हैं, परन्तु सजनरूपी कुमुदिनी और चकोरके चित्तके लिये तो विद्येष हित-कारी और महान लाभदायक हैं॥ ३२ ( ल )॥

चौ०-कीन्हि प्रस्न जेहि भाँति भवानी । जेहि विधि संकर कहा बखानी ॥
सो सब हेनु कहव में गाई । कथाप्रबंध विचित्र बनाई ॥ १ ॥
जिस प्रकार श्रीपार्वतीजीने श्रीदावजीसे प्रश्न किया और जिस प्रकारसे
श्रीदावजीने विस्तारसे उसका उत्तर कहा, वह सब कारण में विचित्र कथान्
की रचना करके गाकर कहुँगा ॥ १ ॥

जोई यह कथा सुनी निहं होई। जिन आचरज करे सुनि सोई॥ कथा अलोकिक सुनिहं जे ग्यानी। निहं आचरज करिहं अस जानी॥ २॥ रामकथा के मिति जग नाई।। असि प्रतीति तिन्ह के मन माई।॥ नाना भौति राम अवतारा। रामायन सत कोटि अपारा॥ ३॥ जिसने यह कथा पहले न सुनि हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो जानी इस विचित्र कथा के सम्प्रे में के अले असिट जालका आर्थ नहीं करते कि संसार्म रामकथाकी कोई सीमा नहीं है (रामकथा अनन्त है)। उनके

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri मनमें ऐसा विश्वास रहेता है। नाना प्रकारसे श्रीरामचन्द्रजीके अवतार हुए हैं और सौ करोड़ तथा अपार रामायण हैं॥ २-३॥

कलपभेद हरिचरित सुहाए। भाँति अनेक सुनीसन्ह गाए॥ करिअन संसय अस उर आनी। सुनिअ कथा सादर रित मानी॥ ४॥ कल्पभेदके अनुसार श्रीहरिके सुन्दर चरित्रोंको सुनीश्वरोंने अनेकों प्रकारसे गाया है। हृदयमें ऐसा विचारकर सन्देह न कीजिये और आदर-सहित प्रेमसे इस कथाको सुनिये॥ ४॥

दो॰-राम अनंत अनंत गुन अमित कथा विस्तार।

सुनि ग्राचरजु न मानिहिंह जिन्ह के विमल विचार ॥ ३३॥ श्रीरामचन्द्रजी अनन्त हैं, उनके गुण भी अनन्त हैं और उनकी कथाओंका विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथाको सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे॥ ३३॥

चौ०-पहि विधि सब संसय करि दूरी। सिर धिर गुर पद पंकज धूरो ॥
पुनि सबही बिनवर्डें कर जोरी। करत कथा जेहि लागन खोरी ॥ १ ॥
इस प्रकार सब सन्देहोंको दूर करके और श्रीगुरजीके चरणकमलोंकी
रजको सिरपर धारण करके में पुनः हाथ जोड़कर सबकी बिनती करता हूँ,
जिससे कथाकी रचनामें कोई दोष स्पर्शन करने पावे॥ १॥

सादर सिविह नाइ अब माथा। बरनउँ विसद राम गुन गाथा॥ संवत सोरह से एकतीसा। करउँ कथा हरिपद धरि सीसा॥ २॥ अब मैं आदरपूर्वक श्रीशिवजीको सिर नवाकर श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी निर्मेल कथा कहता हूँ। श्रीहरिके चरणोंपर सिर रखकर संवत् १६३१ में इस कथाका आरम्म करता हूँ॥ २॥

नौमी भौमबार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकासा॥ जेहि दिन रामजनम श्रुति गाविह । तीरथ सक्छ तहीँ चिछ बाविह ॥ ३ ॥ चैत्र मासकी नवमी तिथि मंगळवारको श्रीअयोध्याजीमें यह चरित्र प्रकाशित हुआ । जिस दिन श्रीरामजीका जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ (श्रीअयोध्याजीमें ) चले आते हैं ॥ ३ ॥

असुर नाग खग नर मुनि देवा। आइ करिंद रघुनायक सेवा॥ जन्म महोस्सव रचिंह सुजाना। करिंह राम कल कीरित गाना॥ ४॥ असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्याजीमें आकर श्रीरघुनाथजीकी सेवा करते हैं। बुद्धिमान् लोग जन्मका महोत्सव मानते हैं और श्रीरामिकिश्युष्ट्रक्षिकिशिका आकर्षक्रिया हैं। कि Digitized by Arya Sanjaj Foundation Chennal and eGangom दो॰ मज्जिहं सज्जन खृंद बहु पावन सरजू नीर। जपिंह राम धरि ध्यान उर सुंदर स्याम सरीर॥ ३४॥ सज्जनोंके बहुत-से समूह उस दिन श्रीसरयूजीके पवित्र जलमें स्नान करते हैं और हृदयमें सुन्दर क्यामशरीर श्रीरघुनाथजीका ध्यान करके उनके नामका जप करते हैं ॥ ३४॥

चौ०-दरस परस मजन अरु पाना । हरइ पाप कह बेद पुराना ॥
नदी पुनीत भमित महिमा अति। किह न सकह सारदा बिमल मित ॥ १ ॥
वेद-पुराण कहते हैं कि श्रीसरयूजीका दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान
पापोंको हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनन्त है,
जिसे विमल बुद्धिवाली सरस्वतीजी भी नहीं कह सकती ॥ १ ॥

राम धामदा पुरी सुहाविन । लोक समस्त बिदित अति पाविन ॥ चारि खानि जग जीव अपारा । अवध तजें तनु निहं संसारा ॥ २ ॥ यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्रीरामचन्द्रजीके परमधामकी देनेवाली है, सब लोकोंमें प्रसिद्ध है और अत्यन्त पिवत्र है । जगत्में [ अण्डज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज ] चार खानि (प्रकार ) के अनन्त जीव हैं, हनमेंसे जो कोई भी अयोध्याजीमें शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसारमें नहीं आते ( जन्म-मृत्युके चक्करसे छूटकर भगवान्के परमधाममें निवास करते हें ) ॥ २ ॥

सब बिधि पुरी मनोहर जानी । सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी ॥ बिमल कथा कर कीन्ह अरंभा । सुनत नसािंह काम मद दंभा ॥ ३ ॥ इस अयोध्यापुरीको सब प्रकारसे मनोहर, सब सिद्धियोंकी देनेवाली और कल्याणकी खान समझकर मैंने इस निर्मल कथाका आरम्भ किया, जिसके सुननेसे काम, मद और दम्म नष्ट हो जाते हैं ॥ ३ ॥

रामचिरितमानस एहि नामा। सुनत श्रवन पाइन विश्रामा॥ मन करि विषय निरुचन करई। होइ सुखी जों एहिं सर परई॥ ४॥ इसका नाम रामचिरितमानस है, जिसके कानोंसे सुनते ही शान्ति मिलती है। मनरूपी हाथी विषयरूपी दावानलमें जल रहा है, वह यदि इस रामचिरतमानसरूपी सरोवरमें आ पड़े तो सुखी हो जाय॥ ४॥

रामचरितमानस मुनि भावन । विरचेउ संभु सुद्दावन पावन ॥ त्रिविध दोष दुखदारिद दावन । किल कुचालि कुलि कल्लप नसावन ॥॥ यह रामचरितमामस सुनियों श्राविधित हो। विस्ति क्लावन और पवित्र मानसकी शिवजीन रचना की, यह तीनों प्रकारके दोषों, दुःखों और Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri दरिद्रताको तथा कळियुगकी कुचाळो और सत्र पापोका नाश करनेवाळा है।५। रचि महेस निज मानस राखा। पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा ॥ तातें रामचरितमानस बर । धरेउ नाम हियँ हेरिहर्श हर ॥ ६ ॥ श्रीमहादेवजीने इसको रचकर अपने मनमें रक्ला था और सुअवसर पाकर पार्वतीजीसे कहा । इसीसे शिवजीने इसको अपने हृदयमें देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुन्दर 'रामचरितमानस' नाम रक्ला ॥ ६ ॥ कहउँ कथा सोइ सुखद सुहाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई॥ ७॥

मैं उसी सुख देनेवाली सुहावनी रामकथाको कहता हूँ, हे सजनो !

आदरपूर्वक मन लगाकर इसे सुनिये॥ ७॥

दो०-जस मानस जेहि विधि भयउ जग प्रचार जेहि हेतु। अव सोइ कहउँ प्रसंग सव सुमिरि उमा वृषकेतु ॥ ३५॥ यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतुसे जगत्में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्रीउमा-महेश्वरका स्मरण करके कहता हूँ ॥ ३५ ॥

चौ०-संभु प्रसाद सुमित हियँ हुलसी। रामचरितमानस कवि तुलसी॥ करइ मनोहर मति अनुहारी । सुजनसुचितसुनि छेहु सुधारी ॥ १ ॥ श्रीशिवजीकी कृपासे उसके हृदयमें सुन्दर बुद्धिका विकास हुआ, जिससे यह तुल्सीदास श्रीरामचरितमानसका कवि हुआ। अपनी बुद्धिके अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है। किन्तु फिर भी हे सजनो ! सुन्दर चित्तसे सुनकर इसे आप सुधार लीजिये ॥ १ ॥

सुमति भूमिथल हृदय अगाध् । बेद पुरान उदधि घन साधू ॥ बरपिंह राम सुजस बर बारी। मधुर मनोहर मंगलकारी॥ २॥ सुन्दर (सात्त्विकी) बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, वेद-पुराण समुद्र हैं और साधु-संत मेघ हैं। वे (साधुरूपी मेघ) श्रीरामजीके मुयशरूपी मुन्दर मधुर मनोहर और मंगलकारी जलकी वर्षा करते हैं ॥२॥

लीला सगुन जो कहिं बखानी । सोइ स्वच्छता करइ मल हानी ॥ ग्रेम भगति जो बरनि न जाई। सोइ मधुरता सुसीतळवाई॥ ३॥ सगुण लीलाका जो विस्तारसे वर्णन करते हैं, वही राम-सुयशरूपी जलकी निर्मलता है, जो मलका नाहा करती है; और जिस प्रेमामक्तिका वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जलकी मधुरता और सुन्दर शीतलता है । । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

सो जल सुकृत सालि हित होई। राम भगत जन जीवन सोई ॥ मेथा महि गत सो जल पावन । सिकलि श्रवन मग चलेख सहावन ॥ ४॥ भरेड सुमानस सुथल थिराना । सुखद सीत रुचि चारुचिराना ॥ ५॥ वह (राम-सुयशरूपी) जल सत्कर्मरूपी धानके लिये हितकर है, और श्रीरामजीके भक्तोंका तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धिरूपी

पृथ्वीपर गिरा और सिमटकर सुहावने कानरूपी मार्गसे चला और मानर ( हृदय ) रूपी श्रेष्ठ स्थानमें भरकर वहीं स्थिर हो गया । वही पुराना होकर सुन्दर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया ॥ ४-५ ॥ दो - सिंठ संदर संवाद वर विरचे वृद्धि विचारि।

तेइ एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि ॥ ३६॥ इस कथामें बुद्धिसे विचारकर जो चार अत्यन्त सुन्दर और उत्तम संवाद ( भुगुण्डि-रारुड्, शिव-पार्वती, याज्ञवल्क्य-भरद्वाज और तुल्सीदार और संत ) रचे हैं वही इस पवित्र और सुन्दर सरोवरके चार मनोहर घाट हैं ॥ ३६ ॥

चौ - सप्त प्रवंध सुभग सोपाना । ग्यान नयन निरखत मन माना ॥ रघुपति महिमा अगुन अवाधा । वरनव सोइ वर वारि अगाधा ॥ १ ॥ सात काण्ड ही इस मानस सरोवरकी सुन्दर सात सीढियाँ हैं, जिनका ज्ञानरूपी नेत्रोंसे देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्रीरखनाथजीकी निर्मुण ( प्राकृतिक गुणोंसे अतीत ) और निर्बाध ( एकरस ) महिमाका जो वर्णेत किया जायगा, वही इस सुन्दर जलकी अथाह गहराई है ॥ १ ॥

रामसीय जस सिळेळ सुधासम । उपमा बीचि बिळाल मनोरम ॥ पुरइनि सबन चारु चौपाई । जुगुति मंजु मनि सीप सुदाई ॥ २ ॥ श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीका यश अमृतके समान जल है। इसम जो उपमाएँ दी गयी हैं वही तरङ्गोंका मनोहर विलास है । सुन्दर चौपाइयाँ ही इसमें घनी पैली हुई पुरइन (कमलिनी) हैं और कविताकी युक्तियाँ सुन्दर मणि ( मोती ) उत्पन्न करनेवाली सुद्दावनी सीपियाँ हैं ॥ २ ॥

इंद सोरठा सुंदर दोहा। सोइ बहुरंग कमल कुल सोहा॥ अरथ अन्य सुभाव सुभासा । सोइ पराग सकरंद सुवासा ॥ ३ ॥ जो सुन्दर छन्द, सोरटे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलें क समृह सुशोभितृ हैं। Pलाउम्भवार्षा के आपि अपित्र अपित्र मात्रा ही पराग ( पुष्परज ), मकरन्द ( पुष्परस ) और सुगन्ध हैं ॥ ३ ॥

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri सुकृत पुंज मंजुल श्रिल माला । ग्यान विराग विचार मराला ॥ धुनि अवरेब कबित गुन जाती । मीन मनोहर ते बहुभाँती ॥ ४ ॥ सत्कर्मों (पुण्यों) के पुज भौरोंकी सुन्दर पंक्तियाँ हैं; ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। क्विताकी ध्विन, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकारकी मनोहर मछियाँ हैं ॥ ४ ॥

अरथ धरम कामादिक चारी। कहब ग्यान विग्यान विचारी॥ नव रस जप तप जोग बिरागा। ते सब जलचर चारु तड़ागा॥ ५॥ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष—ये चारों, ज्ञान विज्ञानका विचारके कहना, काव्यके नी रस, जप, तप, योग और वैराग्यके प्रसंग—ये सब इस सरोवर-के सुन्दर जलचर जीव हैं॥ ५॥

सुकृती साधु नाम गुन गाना । ते विचित्र जलविहग समाना ॥ संतसभा चहुँ दिसि अवँराई । श्रद्धा रितु बसंत सम गाई ॥ ६ ॥ सुकृती (पुण्यात्मा) जनोंके, साधुओंके और श्रीरामनामके गुणोंका गान ही विचित्र जल-पक्षियोंके समान है । संतोंकी सभा ही इस सरोवरके चारों ओरकी अमराई ( आमकी वगीचियाँ ) हें और श्रद्धा वसन्त ऋतुके समान कही गयी है ॥ ६ ॥

भगित निक्ष्पन बिबिध विधाना । छमा द्या दम छता विताना ॥ सम जम नियम फूछ फल ग्याना । हिर पद रित रस वेद बखाना ॥ ७ ॥ नाना प्रकारसे भक्तिका निरूपण और क्षमा, द्या तथा दम (इन्द्रि-यानग्रह) छताओं के मण्डप हैं । मनका निग्रह, यम (आईसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह), नियम (शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान) ही उनके पूछ हैं, ज्ञान फल है और श्रीहरिके चरणों में प्रेम ही इस ज्ञानरूपी फलका रस है । ऐसा वेदोंने कहा है ॥ ७ ॥

श्रीरउ कथा अनेक प्रसंगा। तेइ सुक पिक बहुबरन बिहंगा॥ ८॥ इस (रामचरितमानस) में और भी जो अनेक प्रसंगोंकी कथाएँ हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं॥ ८॥ दो०-पुलक बाटिका वाग बन सुख सुविहंग विहार ।

माली सुमन सनेह जल सींचत लोचन चार ॥ ३७॥ कथामें जो रोमाञ्च होता है वही वाटिका, बाग और वन हैं; और जो सुख होता है, वही सुन्दर पिक्षयोंका विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेमरूपी जलसे सुन्दर नेत्रों हारा उनको सींचता है ॥ ३७॥ ची०-जे गावहिं यह चरित सँमारे। तेह एहि ताल चतुर रखवारे ॥

सदा सुनिर्ह सादरिनरिनीशि । त्रिष्ट्येर्स्यरिकामा अधिकारी ॥ १॥

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri जो लोग इस चरित्रको सावधानीसे गाते हैं; वे ही इस तालाक चतुर रखवाले हैं; और जो स्त्री-पुरुष सदा आदरपूर्वक इसे सुनते हैं, वे हं इस सुन्दर मानसके अधिकारी उत्तम देवता हैं।। १।।

अति खल जे विषई बग कागा। एहि सर निकट न जाहि अभागा॥ संबुक भेक सेवार समाना। इहाँ न विषय कथा रस नाना॥ २॥

जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौए हैं जो इस सरोवरके समीप नहीं जाते। क्यों कि यहाँ ( इस मानस-सरोवरमें ) घोंबे, मेढक और सेवारके समान विषय-रसकी नाना कथाएँ नहीं हैं॥ २॥

तेहि कारन आवत हियँ हारे। कामी काक बलाक विचारे॥ आवत एहिं सर अति कठिनाई। राम कृपा विनु आइ न जाई॥ ३॥ इसी कारण वेचारे कौए और बगुलेरूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए

हृदयमें हार मान जाते हैं। क्यों कि इस सरोवरतक आनेमें कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्रीरामजीकी कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता ॥ ३ ॥

कठिन कुसंग कुपंथ कराला । तिन्ह के बचन बाब हिर ब्याला ॥ गृह कारज नाना जंजाला। ते अति दुर्गम सैल बिसाला॥ ४॥

घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है; उन कुसंगियोंके वचन ही वाय, सिंह और साँप हैं। घरके काम-काज और गृहस्थीके भाँति-भाँतिके जंजाल ही अत्यन्त दुर्गम बड़े-बड़े पहाड़ हैं॥ ४॥

बन बहु विषम मोह मद माना । नदीं कुतर्क भयंकर नाना ॥ ५॥ मोह, मद और मान ही बहुतसे बीहड़ वन हैं और नाना प्रकारके कुतर्क ही भयानक नदियाँ हैं ॥ ५ ॥

दो०-जे श्रद्धा संवल रहित नहिं संतन्ह कर साथ। तिन्ह कहुँ मानस अगम अतिजिन्हि न प्रिय रघुनाथ ॥३८॥ जिनके पास अद्धारूपी राह-खर्च नहीं है और संतोका साथ नहीं

है और जिनको श्रीरघुनाथजी प्रिय नहीं हैं, उनके लिये यह मानस अत्यन ही अगम है। ( अर्थात् श्रद्धा, सत्संग और भगवत्प्रेमके विना कोई इसकी नहीं पा सकता ) ॥ ३८॥

चौ - जों करि कष्ट जाइ पुनि कोई। जातिई नींद जुड़ाई होई॥ जड़ता जाड़ विघम उर लागा। गएहुँ नमजनपाव अभागा॥ १॥ यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँतक पहुँच भी जाय, तो वहाँ जाते ही उसे नींदरूपी जुड़ी आ जाति। है किह्न सामें मूर्क्स एकपी बड़ा कड़ा जाड़ी लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता ॥१॥ करि न जाइ सर मजन पाना। फिरि आवइ समेत अभिमाना॥ जों बहोरि कोड पूछन आवा। सर निंदा करि ताहि बुझावा॥ २ ॥ उससे उस सरोवरमें स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमानसहित लोट आता है। फिर यदि कोई उससे [वहाँका हाल] पूछने आता है, तो वह [अपने अभाग्यकी बात न कहकर] सरोवरकी निन्दा करके उसे समझाता है॥ २॥

सकल बिब्न व्यापिंह निहं तेही। राम सुकुर्गों बिलोकहिं जेही॥
सोइ सादर सर मजनु करई। महा घोर त्रयताप न जरई॥ ३॥
ये सारे विष्न उसको नहीं व्यापते (बाधा नहीं देते) जिसे श्रीरामचन्द्रजी सुन्दर कृपाकी दृष्टिसे देखते हैं। वही आदरपूर्वक इस सरोकरमें
स्नान करता है और महान् भयानक त्रितापसे (आध्यात्मिक, आधिदैविक,
आधिभौतिक तापोंसे) नहीं जलता ॥ ३॥

ते नर यह सर तर्जाई न काऊ। जिन्ह के राम चरन भल भाऊ॥ जो नहाइ चह एहिं सर भाई। सो सतसंग करउ मन लाई॥ ४॥ जिनके मनमें श्रीरामचन्द्रजीके चरणें में सुन्दर प्रेम है, वे इस सरोवरको कभी नहीं छोड़ते। हे भाई! जो इस सरोवरमें स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सतसंग करे॥ ४॥

अस मानस मानस चल चाही। भइ किव बुद्धि विमल अवगाही॥ भयउ हद्येँ आनंद उल्लाहू। उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहू॥ ५॥ ऐसे मानस-सरोवरको हृदयके नेत्रोंसे देखकर और उसमें गोता लगाकर किवकी बुद्धि निर्मल हो गयी, हृदयमें आनन्द और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनन्दका प्रवाह उमड़ आया॥ ५॥

चली सुभग कबिता सरिता सो। राम बिमल जस जल भरिता सो॥ सरजू नाम सुमंगल मूला। लोंक बेद मत मंजुल कूला॥६॥ उससे वह सुन्दर किवतारूपी नदी बह निकली जिसमें श्रीरामजीका निर्मल यशरूपी जल भरा है। इस (किवतारूपिणी नदी) का नाम सरयू है जो सम्पूर्ण सुन्दर मङ्गलोंकी जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुन्दर किनारे हैं॥६॥

५४ \* रामचरितमानस \*
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri

दो०-श्रोता त्रिविध समाज पुर ग्राम नगर दुहुँ कूल। संतसभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल॥ ३९॥ तीनों प्रकारके श्रोताओंका समाज ही इस नदीके दोनों किनारोंपर बसे हुए पुरवे, गाँव और नगर हैं; और संतोंकी सभा ही सब सुन्दर मंगलोंकी नड़ अनुपम अयोध्यानी है ॥ ३९ ॥

चौ०-रामभगति सुरसरितहि जाई। मिली सुकीरति सरज सुहाई॥ सानुज राम समर जसु पावन। मिलेड महानदु सोन सुहावन॥ १॥ मुन्दर कीर्तिरूपी सुहावनी सरयूजी रामभक्तिरूपी गङ्गाजीमें जा मिलीं। छोटे भाई लक्ष्मणसहित श्रीरामजीके युद्धका पवित्र यशरूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला ॥ १ ॥

जुग बिच भगति देवधुनि धारा। सोहति सहित सुबिरति विचारा॥ त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी। राम सरूप सिंधु समुदानी॥ २॥ दोनोंके बीचमें भक्तिरूपी गङ्गाजीकी धारा ज्ञान और वैराग्यके सहित मुशोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापोंको डरानेवाली यह तिमुहानी नदी रामस्वरूपरूपी समुद्रकी ओर जा रही है।। २।।

मानस मूळ मिछी सुरसरिही। सुनत सुजन मन पावन करिही॥ विच विच कथा विचित्र विभागा। जनु सरि तीर तीर बन बागा॥ ३॥ इस (कीर्तिरूपी सरयू) का मूल मानस (श्रीरामचरित) है और यह [ रामभक्तिरूपी ] गङ्गाजीमें मिली है, इसलिये यह सुननेवाले सजनींके मनको पवित्र कर देगी। इसके बीच-बीचमें जो भिन्न-भिन्न प्रकारकी विचित्र कथाएँ हैं वे ही मानो नदीतटके आस-पासके वन और बाग हैं ॥ ३॥

उमा महेस विवाह बराती। ते जलचर अगनित वहु भाँती॥ रघुवर जनम अनंद बधाई। भवेर तरंग मनोहरताई ॥ ४॥ श्रीपार्वतीजी और दिावजीके विवाहके बराती इस नदीमें बहुत प्रकारके असंख्य जलचर जीव हैं। श्रीरघुनाथजीके जन्मकी आनन्द-बधाइयाँ ही इस नदीके भँवर और तरङ्गोंकी मनोहरता है॥ ४॥ दो॰-बालचरित चहु वंधु के वनज विपुल बहुरंग।

नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर वारि विहंग ॥ ४० ॥ चारों भाइयोंके जो बाटचरित्र हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग-बिरंगे बहुत-से कमल हैं। महाराज श्रीदशरथजी तथा उनकी रानियों और कुडम्बियों के सत्कर्म ( पुण्य ) ही भ्रमर और जल-पक्षी हैं ॥ ४ ॥ चौ०-सीय स्वयंतर कथाल सुहत्त्र्य पिरित सुहावान सो छबि छाई ॥

नदी नाव पदु प्रस्न अनेका । केवट कुसल उतर सबिवेका ॥ १ ॥

श्रीसाताजीक स्थिपियर की पान मिन्द्रिय है। अनेकों सुन्दर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदीकी नावें हैं और उनके विवेक्युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं ॥ १ ॥

सुनि अनुकथन परस्पर होई। पथिक समाज सोह सिर सोई॥ बोर धार भृगुनाथ रिसानी। बाट सुबद्ध राम वर बानी॥२॥ इस कथाको सुनकर पीछे जो आपसमें चर्चा होती है, वही इस नदीके सहारे-सहारे चलनेवाले यात्रियोंका समाज शोभा पा रहा है। परशुरामजीका कोध इस नदीकी भयानक धारा है और श्रीरामचन्द्रजीके श्रेष्ट वचन ही सुन्दर वँधे हुए बाट हैं॥ २॥

सानुज राम विवाह उछाहू। सो सुभ उमग सुखद सब काहू॥ कहत सुनत हरषिं पुरुकाहीं। ते सुकृती मन मुदित नहाहीं॥ ३॥ भाइयोंसिहत श्रीरामचन्द्रजीके विवाहका उत्साह ही इस कथा-नदीकी कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभीको सुख देनेवाली है। इसके कहने-सुननेमें जो हर्षित और पुलिकत होते हैं। वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मनसे इस नदीमें नहाते हैं॥ ३॥

राम तिलक हित मंगल साजा। परव जोग जनु जुरे समाजा॥
काई कुमित केकई केरी। परी जासु फल बिपित घनेरी॥ ४॥
श्रीरामचन्द्रजीके राजितलक लेलिये जो मंगल-साज सजाया गया वही
मानो पर्वके समय इस नदीपर यात्रियों के समूह इक हे हुए हैं। कै के यीकी कुबुिद्ध
ही इस नदीमें काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी ॥४॥
दो • समन अमित उतपात सब भरत चरित जपजाग।

किल अघ खल अवगुन कथन ते जलमल बग काग ॥ ४१ ॥
सम्पूर्ण अनिगनत उत्पातोंको शान्त करनेवाला भरतजीका चरित्र नदीतटपर किया जानेवाला जपयज्ञ है। किलयुगके पापों और दुष्टोंके अवगुणोंके
जो वर्णन हैं वे ही इस नदीके जलका कीचड़ और बगुले-कीए हैं॥ ४१॥
चौ०-कीरित सरित छहूँ रितु रूरी।समय सुहाविन पाविन भूरी॥

हिम हिमसेलसुता सिव ब्याहू। सिसिर सुखद प्रभु जनम उद्घाहू॥ १॥ यह कीर्तिरूपिणी नदी छहीं ऋतुओं में सुन्दर है। सभी समय यह परम सुद्दावनी और अत्यन्त पवित्र है। इसमें शिव-पार्वतीका विवाह हेमन्त ऋतु है। श्रीरामचन्द्रजीके जन्मका उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है॥ १॥

बरनव राम<sup>ि</sup>िविविष्ट<sup>ा</sup> सिमान्\ात्रोशसुद्धाः छंगास्त्रासः रितुराज् ॥ ग्रीषम दुसह राम बन गवन् । पंथकथा खर भातप पवन् ॥ २॥

प्रभाषात्र के अपने स्वार्थ के अपने क्षेत्र के प्रमुख्य के अपने के अपने कि अपन वसंत है। श्रीरामजीका वनगमन दुःसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्गकी कथा ही कड़ी धूप और छ है।। २॥

बरपा घोर निसाचर रारी।सुरकुल सालि सुमंगलकारी॥ राम राज सुख विनय वड़ाई। विसद सुखद सोइ सरद सुहाई॥ ३॥ राक्षसोंके साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुलरूपी घानके लिये मुन्दर कल्याण करनेवाली है। रामचन्द्रजीके राज्यकालका जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देनेवाली सुहावनी शरद् ऋतु है ॥ ३॥

सती सिरोमनि सिय गुन गाथा। सोइ गुन अमल अन्पम पाथा॥ भरत सुभाउ सुसीतलताई। सदा एकरस वरिन न जाई॥ ४॥ सती-शिरोमणि श्रीसीताजीके गुणोंकी जो कथा है, वही इस जलका निर्मल और अनुपम गुण है। श्रीभरतजीका स्वभाव इस नदीकी सुन्दर शीवलता है, जो सदा एक-सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥४॥ दो०-अवलोकिन वोलिन मिलिन प्रीति परसपर हास।

भायप भिंछ चहु वंधु की जल माधुरी सुवास ॥ ४२॥ चारों भाइयोंका परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक-दूसरेते प्रेम करना, हँसना और सुन्दर भाईपना इस जलकी मधुरता और सुगन्ध हैं॥४२॥ चौ०-आरित बिनय दीनता मोरी। छघुता छछित सुबारि न थोरी॥

अद्भुत सळिल सुनत गुनकारी। आस पिआस मनोमल हारी॥ १॥ मेरा आर्तभाव, विनय और दीनता इस सुन्दर और निर्मल जलका कम हलकापन नहीं है ( अर्थात् अत्यन्त हलकापन है )। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुननेसे ही गुण करता है और आशारूपी प्यासको और मनके मैळको दूर कर देता है ॥ १ ॥

राम सुप्रमहि पोषत पानी। हरत सकल कलि कलुप गलानी॥ भव श्रम सोपक तोपक तोषा। समन दुरित दुख दारिद दोषा॥ २॥ यह जल श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर प्रेमको पुष्ट करता है, कलियुगके समस्त पापों और उनसे होनेवाली ग्लानिको हर लेता है। संसारके (जन्म-मृत्युरूप ) श्रमको सोख छेता है, सन्तोषको भी सन्तुष्ट करता है और पाप, ताप, दरिद्रता और दोषोंको नष्ट कर देता है ॥ २ ॥

काम कोह मद मोह नसावत । शिक्ष जिल्ला चिश्रीश्री वहावन ॥ सादर मजन पनि किए तें। मिटहिं पाप परिताप हिए तें॥ ३॥

यह जल काम, क्रोध, मद और मोहका नाश करनेवाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्यका बढ़ानेवाला है। इसमें आदरपूर्वक स्नान करनेते और इसे पीनेसे हृदयमें रहनेवाले सब पाप-ताप मिट जाते हैं॥ ३॥

जिन्ह एहिं बारि न मानस धोए। ते कायर कलिकाल विगोए॥
तृषित निरिष रिव कर भव बारी। फिरिहिह सुग जिमि जीव दुखारी॥४॥
जिन्होंने इस (राम-सुयशरूपी) जलसे अपने हृदयको नहीं घोया, वे
कायर कलिकालके द्वारा ठगे गये। जैसे प्यासा हिरन सूर्यकी किरणोंके रेतपर
पड़नेसे उत्पन्न हुए जलके भ्रमको वास्तविक जल समझकर पीनेको दौड़ता
है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे (कलियुगसे ठगे हुए)
जीव भी [विपयोंके पीछे भटककर] दुखी होंगे॥ ४॥
दो०-मित अनुहारि सुवारि गुन गन गनि मन अन्हवाइ।

सुमिरि भवानी संकरिह कह कवि कथा सुहाइ ॥४३(क)॥ अपनी बुद्धिके अनुसार इस सुन्दर जलके गुणोंको विचारकर, उसमें अपने मनको स्नान कराकर और श्रीभवानी-शङ्करको स्मरण करके कवि ( तुलसीदास ) सन्दर कथा कहता है ॥ ४३ ( क )॥

अव रघुपित पद पंकरुह हियँ धरि पाइ प्रसाद । कहउँ जुगल मुनिवर्य कर मिलन सुभग संवाद ॥४३(ल)॥ मैं अब श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोंको हृदयमें धारणकर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियोंके मिलनका सुन्दर संवाद वर्णन करता हूँ ॥ ४३ ( ख ) ॥

चौ०-भरद्वाज सुनि बसिंह प्रयागा। तिन्हिहराम पद अति अनुरागा॥ तापस सम दम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना॥ १॥ भरद्वाज मुनि प्रयागमें बसते हैं, उनका श्रीरामजीके चरणों में अत्यन्त प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहीतिचत्त, जितेन्द्रिय, दयाके निधान और परमार्थके मार्गमें बड़े ही चतुर हैं॥ १॥

माघ मकरगत रिब जब होई। तीरथपितिहिं आव सब कोई॥ देव दनुज किंनर नर श्रेनीं। सादर मज्जिहिं सकल त्रिवेनीं॥२॥ माघमें जब सूर्य मकर राशिपर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग-को आते हैं। देवता, दैत्य, किंनर और मनुष्योंके समूह सब आदरपूर्वक त्रिवेणीमें स्नान करते हैं॥ ३॥

पूजिं माधव पद्धिकितार्शिक्षित्रस्ति । अस्ति । परम रम्य मुनिवर मन भावन ॥ ३॥

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangetri श्रीवेणीमाधवजीके चरणकमलोको पूजते हैं और अक्षयवटका स्पर्शक उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाजजीका आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियोंके मनको भानेवाला है।। ३।।

तहाँ होइ मुनि रिषय समाजा। जाहि जे मजन तीरथ राजा॥
मजाहि प्रात समेत उछाद्या। कहिंद परसपर हिर गुन गाहा॥ ४॥
तीर्थराज प्रयागमें जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि-मुनियोंका समाज
वहाँ (भरद्वाजके आश्रममें) जुटता है। प्रातःकाल सत्र उत्साहपूर्वक स्नान
करते हैं और फिर परस्पर भगवान्के गुणोंकी कथाएँ कहते हैं॥ ४॥
दो०-ब्रह्म निरूपन धरम विधि वरनिहें तत्त्व विभाग।

कहिं भगति भगवंत के संजुत ग्यान विराग ॥ ४४ ॥ ब्रह्मका निरूपण, धर्मका विधान और तत्त्वोंके विभागका वर्णन करते हैं, तथा ज्ञान-वैराग्यसे युक्त भगवान्की भक्तिका कथन करते हैं ॥ ४४ ॥ चौ०-एहि प्रकार भरि माघ नहाहीं। पुनिसब निज निज आश्रम जाहीं॥

प्रति संबत अति होइ अनंदा। मकर मिज गवनिह मुनिवृंदा॥ १॥ इसी प्रकार मावके महीनेभर स्नान करते हैं और फिर सब अपने-अपने आश्रमींको चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनन्द होता है। मकरमें स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं॥ १॥

एक बार भिर सकर नहाए। सब मुनीस आश्रमन्ह सिधाए॥ जागबिलक मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी॥ २॥ एक बार पूरे मकरभर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने-अपने आश्रमोंको छौट गये। परम ज्ञानी याज्ञबल्क्य मुनिको चरण पकड़कर भरद्वाजजीने रख लिया॥ २॥

सादर चरन सरोज पखारे। अति पुनीत आसन बैठारे॥
किर पूजा मुनि सुजसु बखानी। बोले अति पुनीत मृदु बानी॥ ३॥
आदरपूर्वक उनके चरणकमल धोये और बड़े ही पवित्र आसनपर
उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञबल्क्यजीके सुयशका वर्णन किया और
फिर अल्पन्त पवित्र और कोमल वाणीसे बोले—॥ ३॥

नाथ एक संसउ वह मोरं। करनात बेदतस्य सञ्च तोरं॥ कहत सो मोहि छागत भय छाजा। जो न कहउँ बढ़ हो इ अकाजा॥ ४॥ हे नाथ! मेरे मनमें एक वड़ा सन्देह है; वेदोंका तस्य आपकी सदीमें है (अर्थात अपहिंदिक केदिक कारण मेरा सन्देह निवारण कर सकते हैं) पर उस सन्देहको कहते मुझे भय और छाज

आती है (प्रिम्पिंद्शिष्ठित्री प्रिष्ठ किशी वर्गा विष्णृहे व्याप्त है प्रिम्पिंदि कि इतनी आयु बीत गयी, अवतक ज्ञान न हुआ ) और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है [क्यों कि अज्ञानी बना रहता हूँ]॥४॥ दो०—संत कहाहि असि नीति प्रभु श्रुति पुरान मुनि गाव।

होइ न विमल विवेक उर गुर सन किएँ दुराव ॥ ४५॥ हे प्रभो ! संतलोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद, पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरुके साथ छिपाव करनेसे हृदयमें निर्मल ज्ञान

नहीं होता ॥ ४५ ॥

चौ०-अस बिचारि प्रगटउँ निज मोहू। हरहु नाथ करि जन पर छोहू॥ राम नाम कर अमित प्रभावा। संत पुरान उपनिषद गावा॥ १॥ यही सोचकर में अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ! सेवकपर कृपा करके इस अज्ञानका नाश की जिये। संतों, पुराणों और उपनिषदोंने राम-नामके असीम प्रभावका गान किया है॥ १॥

संतत जपत संभु अविनासी। सिव भगवान ग्यान गुन रासी॥
आकर चारि जीव जग अहहीं। कासी मरत परम पद लहहीं॥ २॥
कल्याणस्वरूप, ज्ञान और गुणोंकी राशि, अविनाशी भगवान शम्भु
निरन्तर रामनामका जप करते रहते हैं। संसारमें चार जातिके जीव हैं,
काशीमें मरनेसे सभी परमपदको प्राप्त करते हैं॥ २॥

सोपि राम महिमा मुनिराया। सिव उपदेसु करत करि दाया॥
रामु कवन प्रभु पूछर्ड तोही। कहिश्च बुझाइ कृपानिधि मोही॥ ३॥
हे मुनिराज! वह भी राम [नाम] की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी
महाराज दया करके [काशीमें मरनेवाले जीवको ] रामनामका ही उपदेश
करते हैं [इसीसे उसको परमपद मिलता है ]। हे प्रभो! मैं आपसे प्रजता
हूँ कि वे राम कीन हैं १ हे कृपानिधान! मुझे समझाकर कहिये॥ ३॥

पुक राम अवधेस कुमारा। तिन्ह कर चरित बिदित संसारा॥
नारि बिरहें दुखु लहेउ अपारा। भयउ रोषु रन रावतु मारा॥ ४॥
एक राम तो ंअवधनरेश दशरथजीके कुमार हैं, उनका चरित्र सारा
संसार जानता है। उन्होंने स्त्रीके विरहमें अपार दुःख उठाया और क्रोध
आनेपर युद्धमें रावणको मार डाला॥ ४॥
दो०-प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि।

सत्यधाम स्विधिय rof तुक्कृष आहा हु hक्षिये कु llec विच्यारि ॥ ४६॥ हे प्रभो ! वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं, जिनको शिवजी जपते

६० <u>\* रामचरितमानस \*</u> Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri हैं! आप सत्यके धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचारकर कहिये॥४६॥ चौ०-जेसें मिटे मोर अम भारी। कहतु सो कथा नाथ विस्तारी॥ जागविलक बोले मुसुकाई। तुम्हिह विदित रवुपित प्रभुताई॥ १॥ हे नाथ ! जिस प्रकारसे मेरा यह भारी भ्रम मिट जाय, आप दही कथा विस्तारपूर्वक किहेंये। इसपर याज्ञवल्क्यजी मुसकराकर बोले, श्रीरघुनाथ-जीकी प्रभुताको तुम जानते हो ॥ १ ॥

रामभगत तुम्ह मन क्रम बानी। चतुराई तुम्हारि में जानी॥ चाहहु सुने राम गुन गृहा। कीन्दिहु प्रस्न मनहुँ अति मूहा॥ २॥ तुम मन, वचन और कर्मसे श्रीरामजीके भक्त हो। तुम्हारी चतुराईको में जान गया। तुम श्रीरामजीके रहस्यमय गुणोंको सुनना चाहते हो; इसीसे तुमने ऐसा प्रश्न किया है मानो बड़े ही मूढ़ हो ॥ २॥

तात सुनहु साद्र मनु लाई। कहहुँ राम के कथा सुहाई॥ महामोहु महिषेसु विसाला। रामकथा कालिका कराला॥३॥ हे तात ! तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो; मैं श्रीरामजीकी सुन्दर कथा कहता हूँ। वड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्रीरामजीकी कथा [ उसे नष्ट कर देनेवाली ] भयंकर कालीजी हैं ॥ ३ ॥

रामकथा सिस किरन समाना। संत चकोर करहिं जेहि पाना॥ ऐसेइ संसय कीन्ह भवानी। सहादेव तब कहा बखानी॥ ४॥ श्रीरामजीकी कथा चन्द्रमाकी किरणोंके समान है, जिसे संतरूपी चकीर सदा पान करते हैं। ऐसा ही सन्देह पार्वतीजीने किया था, तब महादेवजीने विम्तारसे उसका उत्तर दिया था ॥ ४ ॥

दां॰ कहउँ सो मित अनुहारि अव उमा संभु संवाद।

भयउ समय जेहि हेतुंजेहि सुजु मुनि मिटिहि विवाद ॥ ४७॥ अत्र में अपनी बुद्धिके अनुसार वहीं उमा और शिवजीका संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतुसे हुआ, उसे हे मुनि ! तुम सुनी, तुम्हारा विषाद भिट जायगा ॥ ४७ ॥

ची ० - एक बार त्रेता जुग माहीं। संभु गए कुंभज रिषि पाहीं॥ संग सती जगजनि भवानी। पूजे रिपि अखिलेस्वर जानी॥ १॥ एक वार त्रेतायुगमें शिवजी अगस्त्य ऋषित्रे शिक्षाताये। उनके साथ जगजननी भवानी खतीजी श्रीप्र शार्व सम्पूर्ण जगत्के ईश्वर जानकर Digitized by Arva Samai-Foundation Chennal and eGangoth रामकथा मुनिवर्ज वसानी । सुनी महस परम सुखु मानी ॥ रिषि पूछी हरिभगति सुहाई । कही संभु अधिकारी पाई ॥ २ ॥ मुनिवर अगस्त्यजीने रामकथा विस्तारसे कही, जिसको महेश्वरने परम सुख मानकर सुना । फिर ऋषिने शिवजीसे सुन्दर हरिभक्ति पूछी और शिवजीने उनको अधिकारी पाकर [ रहस्यसहित ] भक्तिका निरूपण किया ॥ २ ॥

कहत सुनत रघुपित गुन गाथा। कछुदिन तहाँ रहे गिरिनाथा॥ मुनि सन विदा मागि त्रिपुरारी। चले भवन सँग दच्छकुमारी॥३॥ श्रीरघुनाथजीके गुणोंकी कथाएँ कहते-सुनते कुछ दिनोंतक शिवजी वहाँ रहे। फिर मुनिसे विदा माँगकर शिवजी दक्षकुमारी सतीजीके साथ बर (कैलाश) को चले॥३॥

तेहि अवसर अंजन महिभारा। हिर रघुवंस लीन्ह अवतारा॥
पिता बचन तिज राजु उदासी। दंडक बन विचरत अबिनासी॥ ४॥
उन्हीं दिनों पृथ्वीका भार उतारनेके लिये श्रीहरिने रघुवंशमें अवतार
लिया था। वे अविनाशी भगवान् उस समय पिताके वचनसे राज्यका त्याग करके तपस्वी या साधुवेषमें दण्डकवनमें विचर रहे थे॥ ४॥
दो०-इटयँ बिचारत जात हर केहि विधि दरसनु होइ।

गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गएँ जान सबु कोइ ॥४८(क)॥ शिवजी हृदयमें विचारते जा रहे थे कि भगवान्के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभुने गुप्तरूपसे अवतार लिया है, मेरे जानेसे सब लोग जान जायँगे॥ ४८ (क)॥

सो॰-संकर उर अति छोभु सती न जानहि मरमु सोइ।

तुलसी द्रसन लोभु मन डर लोचन लालची ॥४८(ख)॥ श्रीशंकरजीके हृदयमें इस बातको लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गयी, परन्तु सतीजी इस मेदको नहीं जानती थीं। तुलसीदासजी कहते हैं कि शिवजीके मनमें [ मेद खुलनेका ] डर था, परन्तु दर्शनके लोभसे उनके नेत्र ललचा रहे थे॥ ४८ (ख)॥ चौ०-रावन मरन मनुज कर जाचा। प्रभु बिधि बचनुकीन्ह चह साचा॥

जों निहं जाउँ रहइ पिछतावा। करत विचार न बनत बनावा॥ १॥ रावणने [ब्रह्मजीसे ] अपनी मृत्यु मनुष्यके हाथसे माँगी थी। ब्रह्माजीके वचनोंको प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जायगा। इस प्रकार शिवजी विचार करते थे, परन्तु कोई भी युक्ति ठीक्टनाई निष्टे की क्षी Vla (Shastri Collection. प्रिष्टि विश्वि अपन स्वास्त्र हैंसा । तहाँ समय जाह दससीसा ॥ ठीन्द्र तीच मारीचिद्द संगा । भयड तुरत सोइ कपटकुरंगा ॥ २ ॥ इस प्रकार महादेवजी चिन्ताके वहा हो गये। उसी समय नीच रावणने जाकर मारीचको साथ लिया और वह (मारीच) तुरंत कपटमृग चन गया ॥ २ ॥

करि छल्ल मूड हरी वैदेही। प्रभु प्रभाउ तस विदित न तेही॥
मृग विध वंधु सिंदत हरि आए। आश्रमु देखि नयन जल छाए॥ ३॥
मूर्ख (रावण) ने छल करके सीताजीको हर लिया। उसे श्रीरामचन्द्रजीके वास्तविक प्रभावका कुछ भी पता न था। मृगको मारकर भाई
लक्ष्मणसहित श्रीहरि आश्रममें आये और उसे खाली देखकर (अर्थात्
वहाँ सीताजीको न पाकर) उनके नेत्रोंमें आँस् भर आये॥ ३॥

विरह विकल नर इव रघुराई। खोजत विपिन फिरत दोड भाई॥
कवईँ जोग वियोग न जाकें। देखा प्रगट विरह दुखु ताकें॥ ४॥
श्रीरघुनाथजी मनुष्योंकी भाँति विरहसे व्याकुल हैं और दोनों भाई
चनमें सीताको खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग-वियोग
नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरहका दुःख देखा गया॥ ४॥
दो०-अति विचित्र रघुपति चरित जानहिं परम सुजान।

जे मितमंद विमोह वस हृदयँ धरिह कछु आन ॥ ४९ ॥ श्रीरवुनाथजीका चरित्र बड़ा ही विचित्र है, उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं । जो मन्दबुद्धि हैं, वे तो विशेषरूपसे मोहके वश होकर हृदयमें कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं ॥ ४९ ॥

चौ०-संभु समय तेहि रामहिदेखा। उपजा हियँ अति हरपु विसेषा ॥ भरि लोचनछिविसिंधु निहारी। कुसमय जानि न कीन्हि चिन्हारी॥१॥

श्रीद्यावजीने उसी अवसरपर श्रीरामजीको देखा और उनके हृद्यमें बहुत मारी आनन्द उत्पन्न हुआ। उन शोभाके समुद्र (श्रीरामचन्द्रजी) को दिवजीने नेत्र भरकर देखा, परन्तु अवसर टीक न जानकर परिचय

जय सिंचदानंद जग पावन । अस किंद चलेउ मजोज नसावन ॥ चले जात सिव सती समेता । पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता ॥ २ ॥ जगत्के पवित्र करनेवाले सिंचदानन्दकी जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेवका नाश करनेवाले शिष्ठक्की अस्त्रिक्ष प्रकार कहकर चार आनन्दसे पुलकित होते हुए सतीजीके साथ चले जा रहे थे ॥ २ ॥

तिन्ह नृपसुतिह कीन्ह परनामा । किह सिच दानंद परधामा ॥ भए मगन छिव तासु विलोकी । अजहुँ प्रीति उर रहित न रोकी ॥ ४ ॥ उन्होंने एक राजपुत्रको सिचदानन्द परधाम कहकर प्रणम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेममग्न हो गये कि अवतक उनके हृदयमें प्रीति रोकनेसे भी नहीं रुकती ! ॥ ४ ॥

दो०- ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद।

सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद ॥ ५० ॥ जो ब्रह्म सर्वव्यापक, मायारहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छारहित और भेदरहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है ? ॥ ५० ॥

चौ०-बिष्नु जो सुरहित नरतनु धारी। सोउ सर्वस्य जथा त्रिपुरारी॥

खोजइ सो कि अग्य इव नारी। ग्यानधाम श्रीपित असुरारी ॥ १ ॥ देवताओं के हितके लिये मनुष्यशरीर धारण करनेवाले जो विष्णु मगवान् हैं, वे भी शिवजीकी ही भाँति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञानके भण्डार, लक्ष्मीपित और असुरीं के शत्रु भगवान् विष्णु क्या अज्ञानीकी तरह स्त्रीको खोजेंगे!॥ १॥

संभुगिरा पुनि मृषा न होई। सिव सर्बग्य जान सबु कोई॥ अस संसय मन भयउ अपारा। होइ न हर्ये प्रबोध प्रचारा॥ २॥ फिर शिवजीके वचन भी झुठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिवजी सर्वज्ञ हैं। सतीके मनमें इस प्रकारका अपार सन्देह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदयमें ज्ञानका प्रादुर्भाव नहीं होता था॥२॥

जद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी। इर अंतरजामी सब जानी॥
सुनिद्द सती तव नारि सुभाऊ। संसय अस न धरिष उर काऊ॥ ३॥
यद्यपि भवानीजीने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अन्तर्यामी शिवजी सब
जान गये। वे बोले—हे सती! सुनो, तुम्हारा स्त्रीस्वभाव है। ऐसा सन्देह
मनमैं कभी न रखना व्याहिनेती और्धी Vrat Shastri Collection.

Dishiहु के आ श्रिक्ष जिस्से निष्ट्रिय मिस्ति जासी से सुनिह सुनाई ॥
सोइ मम इष्टरेव रघुवीरा । सेवत जाहि सदा सुनि धीरा ॥ ४॥
जिनकी कथाका अगस्त्य ऋषिने गान किया और जिनकी भिर्क मैंने सुनिको सुनायी, ये वहीं मेरे इष्टरेव श्रीरघुवीरजी हैं, जिनकी सेव जानी सुनि सदा किया करते हैं ॥ ४॥

छं॰ मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहीं। कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं॥ सोइ रामु व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरेउ अपने भगत हित निजतंत्र नित् रघुकुलमनी॥

ज्ञानी मुनि, योगी और सिद्ध निरन्तर निर्मल चित्तसे जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद, पुराण और शास्त्र 'नेति-नेति' कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं उन्हीं सर्वव्यापक, समस्त ब्रह्माण्डोंके स्वामी, मायापित, नित्स परम स्वतन्त्र, ब्रह्मरूप भगवान् श्रीरामजीने अपने भक्तोंके हितके लिये [अपनी इच्छासे] रघुकुलके मणिरूपमें अवतार लिया है।

सो॰-लाग न उर उपदेसु जदिष कहेउ सिवँ वार बहु। बोले विहसि महेसु हिरमाया बलु जानि जियँ॥ ५१॥

यद्यपि शिवजीने बहुत बार समझाया, फिर भी सतीजीके हृद्यमें उनका उपदेश नहीं बैठा । तब महादेवजी मनमें भगवान्की मायाका बढ़ जानकर मुसकराते हुए बोळे—॥ ५१॥

चौ॰—जों तुम्हरें मन अति संदेह । तौ किन जाइ परीछा छेहू ॥ तब लिग बेठ अहउँ बटछाहीं । जब लिग तुम्ह ऐहडु मोहिपाहीं ॥ १ ॥ जो तुम्हारे मनमें बहुत सन्देह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं छेतीं ? जबतक तुम मेरे पास लौट आओगी तबतक में इसी बड़की छाँहमें बैठा हूँ ॥ १ ॥

जैसें जाइ मोह अस भारी। करेहु सो जतनु विवेक विचारी॥ चर्छी सती सिव भायसु पाई। करीई विचार करों का भाई॥ २॥ जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञानजित भारी भ्रम दूर हो, [भलीमाँति] विवेकके द्वारा सोच-समझकर तुम वही करना। दिावजीकी आज्ञा पाकर सती चर्ली और मनमें सोचने लगी कि भाई! क्या कहूँ (कैसे परीक्षा लूँ) ?॥ २॥

इहाँ संभु अस मन धनुमाना। दच्छसुता कहुँ नहिं कल्याना॥ मोरेहु कहें न संसय जाहीं। श्री प्रतिक्रितिशासीताल्याकाई नाहीं॥३॥ इधर शिवजीन मनमें ऐसा अनुमान किया कि दक्षकन्या सतीका Digitized by Arya Samaj Foundation Chemial and eGangotil कल्याण नहीं है। जब मेरे समझानेसे भी सन्देह दूर नहीं होता, तब [माॡ्स्म होता है ] विधाता ही उछटे हैं, अब सतीका कुशल नहीं है।। रू।।

हाता ह ] विधाता हा उळट ह, अब सताका कुशल नहा ह ॥ २ ॥ हो इहि सोइ जो राम रचि राखा । को किर तर्क बढ़ावे साखा ॥ अस किहि लगे जपन हिरनामा । गई सती जह प्रभु सुखधामा ॥ ४ ॥ जो कुछ रामने रच रक्खा है, वही होगा । तर्क करके कौन शाखा (विस्तार) बढ़ावे। [मनमें] ऐसा कहकर शिवजी भगवान् श्रीहरिका नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गयी जहाँ सुखके धाम प्रभु श्रीरामचन्द्रजी थे ॥ ४ ॥ दो०-पुनि पुनि हृदयँ विचार किर धिर सीता कर रूप ।

आगें होइ चिल्ठ पंथ तेहिं जेहिं आवत नरभूप ॥ ५२॥
सती बार-बार मनमें विचारकर सीताजीका रूप धारण करके उस
मार्गकी ओर आगे होकर चलीं जिससे [सतीजीके विचारानुसार] मनुष्योंके
राजा रामचन्द्रजी आ रहे थे॥ ५२॥

चौ०-लिंछिमन दीख उमाकृत वेषा । चिकत भए श्रम हृद्यँ विसेषा ॥ किह न सकत कछ अति गंभीरा । प्रभु प्रभाउ जानत मितिशीरा ॥ १ ॥ सतीजीके बनावटी वेषको देखकर लक्ष्मणजी चिकत हो गये, और उनके हृद्यमें बड़ा भ्रम हो गया । वे बहुत गम्भीर हो गये, कुछ कह नहीं सके । धीरबुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथजीके प्रभावको जानते थे ॥ १ ॥

सती कपटु जाने उसुरस्वामी। सबदरसी सब अंतरजामी॥ सुमिरत जाहि मिटइ अग्याना। सोइ सरबग्य रामु भगवाना॥२॥ सब कुछ देखनेवाले और सबके हृदयकी जाननेवाले देवताओं के स्वामी श्रीरामचन्द्रजी सतीके कपटको जान गये; जिनके स्मरणमात्रसे अज्ञानका नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान् श्रीरामचन्द्रजी हैं॥२॥

सती कीन्ह चह तहुँ हुराऊ। देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ॥ निज माया बल्ल हृदयँ बलानी। बोले बिहसि रामु मृदु बानी॥३॥ स्त्रीस्वभावका असर तो देखों कि वहाँ (उन सर्वज्ञ भगवान्के सामने) भी सतीजी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी मायाके बलको हृदयमें बलानकर, श्रीरामचन्द्रजी हँसकर कोमल वाणीसे बोले॥३॥

जोरि पानि प्रभु कीन्द्द प्रनाम् । पिता समेत लीन्द्द निज नाम् ॥ कहेउ बहोरि कहाँ वृपकेत् । बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेत् ॥ ४ ॥ पहले प्रभुने हाथ जोड़कर सतीको प्रणाम किया और पितासहित अपना नाम बताया । फिर कहा कि वृषकेत् हिवजी कहाँ हैं १ आप यहाँ वनमें अकेली किसलिये फिरि-रिही हैं १ अप यहाँ वनमें अकेली किसलिये फिरि-रिही हैं १ अप यहाँ

दो Digitized by Arva Samaj Foundation Chennal and eGangoth सती सभीत महेस पहिं चलीं हृद्यँ वड़ सोचु ॥ ५३॥ श्रीरामचन्द्रजीके कोमल और रहत्यभरे वचन सुनकर सतीजीको वहा संकोच हुआ। वे डरती हुई (चुपचाप) शिवजीके पास चलीं, उन्हें हृद्यमें बड़ी चिन्ता हो गयी—॥ ५३॥

चौ०-में संकर कर कहा न माना। निज अग्यानु राम पर आना॥ जाइ उतर अब देहउँ काहा। उर उपजा अति दारुन दाहा॥ १॥

— कि मैंने शंकरजीका कहना न माना और अपने अज्ञानका श्रीराम चन्द्रजीपर आरोप किया। अन्न जाकर में शिवजीको क्या उत्तर दूँगी! [ यों सोचते-सोचते ] सतीजीके हृद्यमें अत्यन्त भयानक जलन पैरा हो गयी ॥ १ ॥

जाना राम सतीं दुखु पावा । निज्यभाउ कछु प्रगटि जनावा ॥ सतीं दील कीतुकु मग जाता। आगें रासु सहित श्री श्राता॥ २॥ श्रीरामचन्द्रजीने जान लिया कि सतीजीको दुःख हुआ; तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सतीजीने मार्गमें जले हुए यह कौतुक देखा कि श्रीरामचन्द्रजी सीताजी और लक्ष्मणजीसिंही आगे चले जा रहे हैं। [इस अवसरपर सीताजीको इसलिये दिलाय कि सतीजी श्रीरामके सचिदानन्दमय रूपको देखें, वियोग और दुःखर्ग कल्पना जो उन्हें हुई थी दूर हो जाय तथा वे प्रकृतिस्थ हों ] ॥ २॥

फिरि चितवा पाछें प्रभु देखा । सहित बंधु सिय सुंदर बेषा ॥ जहँ चितवहिं तहँ प्रभु आसीना । सेवहिं सिद्ध मुनीस प्रबीना ॥ ३॥ [तव उन्होंने ] पीछेकी ओर फिरकर देखा, तो वहाँ भी भार लक्ष्मणजी और सीताजीके साथ श्रीरामचन्द्रजी सुन्दर वेपमें दिखायी दिवे। वे जिधर देखती हैं, उधर ही प्रभु श्रीरामचन्द्रजी विराजमान हैं और सुन्तुर सिद्ध-मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं ॥ ३ ॥

देखे सिव विधि विष्तु अनेका। अमित प्रभाउ एक तें एका॥ बंदत चरन करत प्रभु सेवा। बिबिध वेष देखे सब देवा॥ ४॥ सतीजीने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे, जो एक-से-एक बढ़की असीम प्रभाववाले थे। [ उन्होंने देखा कि ] भाँति-भाँतिके वेष धारण किये सभी देवता श्रीरामचन्द्रजीकी चरणवन्दना और सेवा कर रहे हैं ॥४॥ दो॰-सती ्यामी Sajavet Sagai Collection. अनूप।

जेहि जेहि वेष अजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप ॥ ५४ ॥

उन्होंने अनीरानत अनुप्त Samai Foundation Cheental कर्ता विवासिंग जिस रूपमें ब्रह्म विवासिंग जिस रूपमें ब्रह्म विवासिंग जिस रूपमें ब्रह्मा आदि देवता थे, उसीके अनुकृष्ट रूपमें [ उनकी ] ये सब [ शक्तियाँ ] भी थी ॥ ५४ ॥

ची०—देखे जहँ तहँ रघुपति जेते। सिक्त-ह सिहत सकल सुर तेते॥ जीव चराचर जो संसारा। देखे सकल अनेक प्रकारा॥१॥ सतीजीने जहाँ-तहाँ जितने रघुनाथजी देखे, शक्तियों सिहत वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसारमें जो चराचर जीव हैं, वे भी अनेक प्रकारके सब देखे॥१॥

पूर्जाहं प्रभुहि देव बहु बेषा। राम रूप दूसर नहिं देखा॥ अवलोके रघुपति बहुतेरे। सीता सिहत न बेप बनेरे॥२॥ [उन्होंने देखा कि] अनेकों वेष धारण करके देवता प्रभु श्रीरामचन्द्र-जीकी पूजा कर रहे हैं। परन्तु श्रीरामचन्द्रजीका दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीतासहित श्रीरघुनाथजी बहुत-से देखे, परन्तु उनके वेष अनेक नहीं थे॥२॥

सोइ रघुबर सोइ लिंछमनु सीता। देखि सती बति भई सभीता॥ हृदय कंप तन सुधि कछु नाहीं। नयन मृदि बेठीं मग माहीं॥ ३॥ [सब जगह] वही रघुनाथजी, वही लक्ष्मण और वही सीताजी— सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गर्यी। उनका हृदय काँपने लगा और देहकी सारी सुध-बुध जाती रही। वे आँख मूँदकर मार्गमें बैठ गर्यी॥ ३॥

बहुरि बिलोकेड नयन उघारी । कछु न दीख तहेँ दच्छकुमारी ॥
पुनि पुनि नाइ राम पद सीसा । चली तहाँ जहेँ रहे गिरीसा ॥ ४ ॥
फिर ऑल खोलकर देखा, तो वहाँ दक्षकुमारी ( सतीजी ) को कुछ
भी न दीख पड़ा । तब वे बार-बार श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें सिर नवाकर
वहाँ चली जहाँ श्रीदीवजी थे ॥ ४ ॥

दो॰-गई समीप महेस तब हँसि पूछी कुसलात। लीन्ह परीछा कवन विधि कहहु सत्य सब वात॥ ५५॥ जब पास पहुँची, तब श्रीशिवजीने हँसकर कुशल-प्रश्न करके कहा कि तुमने रामनीकी किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच-सच कही॥५५॥

मासपारायण, दूसरा विश्राम
चौ०-सतीं समुझि रघुबीर प्रभाज । भय बस सिव सन कीन्ह दुराज ॥
कछु न परीछा लीन्हि गोसाई । कीन्ह प्रनामु तुम्हारिहि नाई ॥ १ ॥
सतीजीने श्रीरघुनाथजीके प्रभावको समझकर उरके मारे शिवजीसे
छिपाव किया और कहा—हे स्वामिन् ! मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली,

[वहाँ जाकर ] आपक्षिक्षि तिष्हं प्रकाष्ट्र शिक्ष Billasti dollection.

Digitized by Arva Samai Foundation Chennal and e Gangoti जी तुम्ह कहा सा मुषा न होई । मार मन प्रतीति अति सोई॥ तब संकर देखेंड धरि ध्याना । सतीं जो कीन्ह चरित सबु जाना ॥ २॥ आपने जो कहा वह इंद्र नहीं हो सकता, मेरे मनमें यह बहा (पूरा) विश्वास है। तब शिवजीने ध्यान करके देखा और सतीजीने वे चरित किया था, सब जान लिया ॥ २॥

बहुरि राममायहि सिरु नावा । प्रेरि सितिहि जेहिं झूँठ कहावा ॥ हरि इच्छा भावी बलवाना । हृद्यँ विचारत संभु सुजाना ॥३॥ फिर श्रीरामचन्द्रजीकी मायाको सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सतीके मुँहसे भी झ्ठ कहला दिया। सुजान शिवजीने मनमें विचार किया कि हरिकी हच्छारूपी भावी प्रवल है।। ३।।

सतीं कीन्ह सीता कर वेषा । सिव उर भयउ विषाद विसेषा ॥ जौं अब करउँ सती सन प्रीती । मिटइ भगति पशु होइ अनीती ॥ ४॥ सतीजीने सीताजीका वेष धारण किया, यह जानकर शिवजीके हृद्यमें बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि में अब सतीसे प्रीति करता हूँ तो मक्तिमार्ग छप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है ॥ ४ ॥

दो॰-परम पुनीत न जाइ तिज किएँ प्रेम बड़ पापु। प्रगटि न कहत महेसु कछु हृद्यँ अधिक संतापु ॥ ५६॥ सती परम पवित्र हैं, इसिलये इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करनेमें बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेवजी कुछ भी नहीं कहते, परल उनके हृद्यमें बड़ा सन्ताप है ॥ ५६ ॥

चौ०-तब संकर प्रभु पद सिरु नावा । सुमिरत रामु हृद्यँ अस आवा ॥ एहिं तन सितिहि भेट मोहि नाहीं। सिव संकल्पु कीन्ह मन माहीं॥ 1॥ तब श्रीशिवजीने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंमें सिर नवाया और श्रीरामजीका स्मरण करते ही उनके मनमें यह आया कि सतीके इस शरीरसे मेरी [ पति-पत्नीरूपमें ] भेंट नहीं हो सकती और शिवजीने अपने मनमें यह सङ्खल्प कर लिया ॥ १ ॥

अस विचारि संकरु मतिथीरा। चले भवन सुमिरत रघुवीरा॥ चलत गगन भे गिरा सुहाई। जय महेस भिल भगति दढ़ाई॥ २॥ स्थिरबुद्धि शंकरजी ऐसा विचारकर श्रीरवनाथजीका स्मरण करते हुए अपने घर (तैल्प्सा) को अवश्व | Viat Shastri Collection | हे महेश | आकर्ष वर्ष हे महेरा! आपकी जय हो। आपने मिक्तकी अच्छी हदता की।। २॥

असपन तुम्ह बिनु करइ को आना। रामभगत समस्थ भगवाना ॥
सुनि नभितरा सती उर सोचा। पूछा सिवहि समेत सकोचा॥ ३॥
आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है १ आप
श्रीरामचन्द्रजीके भक्त हैं, समर्थ हें और भगवान् हैं। इस आकाशवाणीको सुनकर
सतीजीके मनमें चिन्ता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिवजीसे पूछा—॥३॥

कीन्ह कवन पन कहतु कृपाछा । सत्यधाम प्रभु दीनदयाला ॥ जदिप सतीं पूछा बहु भौती । तदिप न कहेउ त्रिपुर आराती ॥ ४ ॥ हे कृपाछ ! किहये, आपने कौन-सी प्रतिज्ञा की है ? हे प्रभो ! आप सत्यके धाम और दीनदयाछ हैं । यद्यपि सतीजीने बहुत प्रकारसे पूछा, परन्तु त्रिपुरारि शिवजीने कुछ न कहा ॥ ४ ॥

दो ॰ - सतीं हृद्यँ अनुमान किय सबु जानेउ सर्वग्य।

कीन्ह कपटु में संभु सन नारि सहज जड़ अग्य ॥५७(क)॥ सतीजीने हृदयमें अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिवजी सवजान गये। मैंने शिवजीसे कपटिकया, स्त्रीस्वभावसेही मूर्ख और वेसमझ होतीहै।५७(क)। सो०-जलुपय सरिस विकाह देखहु प्रीतिकिरीति मिस्टि।

विलग होइ रसु जाइ कपट खटाई परत पुनि ॥५७(ख)॥ प्रीतिकी सुन्दर रीति देखिये कि जल भी [ दूधके साथ मिलकर ] दूधके समान भाव विकता है; परन्तु फिर कपटरूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है ( दूध फट जाता है ) और स्वाद ( प्रेम ) जाता रहता है ॥ ५७ ( ख ) ॥

ची०-हृद्यँ सोचु समुझत निजकरनी। चिंता अमित जाइ नहिं बरनी ॥
कृपासिंधु सिव परम अगाधा। प्रगटन कहेड मोर अपराधा॥ १॥
अपनी करनीको याद करके सतीजीके हृद्यमें इतना सोच है और
रतनी अपार चिन्ता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। [ उन्होंने
समझ लिया कि ] शिवजी कृपाके परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकटमें
उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा॥ १॥

संकर रुख अवलोकि भवानी। प्रभु मोहि तजेउ हृद्यँ अकुलानी॥
निज अधसमुक्षि न कछु कहि जाई। तपइ अवाँ इव उर अधिकाई॥ २॥
शिवजीका रुख देखकर सतीजीने जान लिया कि स्वामीने मेरा
त्याग कर दिया और वे हृद्यमें व्याकुल हो उठीं। अपना पाप समझकर
कुछ कहते नहीं बनता परिस्तु वृद्धि वृष्णि भीक्षर ही अशिक एें बिक्क क्या विके
समान अत्यन्त जलने लगा॥ २॥

सितिह ससोच जानि वृषकेत् । कहीं कथा सुंदर सुख हेत् ॥ बरनत पंथ विविध इतिहासा । विस्वनाथ पहुँचे केलासा ॥ ३॥ ) वृपनेतु शिवजीने सतीको चिन्तायुक्त जानकर उन्हें सुख देनेके लि सुन्दर कथाएँ कहीं । इस प्रकार मार्गमें विविध प्रकारके इतिहासोंको कहो हुए विश्वनाथ कैलास जा पहुँचे ॥ ३ ॥

तहँ पुनि संसु समुझि पन आपन । बेठे बट तर किर कमलासन ॥ संकर सहज सरूपु सम्हारा । लागि समाधि अखंड अपारा ॥ ४॥ वहाँ फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञाको याद करके बड़के पेड़के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गये । शिवजीने अपना स्वामाविक रूप सँभाल। उनकी अखण्ड और अपार समाधि लग गयी ॥ ४॥

दो॰ सती वसिंह कैलास तब अधिक सोचु मन माहि ।

मरमु न कोऊ जान कछु जुग सम दिवस सिराहि ॥ ५८॥

तब सतीजी कैलासपर रहने लगी। उनके मनमें बड़ा दुःख था।

इस रहत्यको कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युगके
समान बीत रहा था!॥ ५८॥

चौ०-नित नव सोचु सती उर भारा । कव जेहउँ दुख सागर पारा ॥
मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना । पुनि पतिवचनु ग्रृपा करि जाना ॥ १ ॥
सती जीके हृदयमें नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं
इस दुःखसमुद्रके पार कब जाऊँगी । मैंने जो श्रीरघुनाथजीका अपमान
किया और फिर पतिके वचनोंको झुठ जाना—॥ १ ॥

सो फलु मोद्दि विधाताँ दीन्हा। जो कछु उचित रहा सोइ कीन्हा॥
अविविध अस वृक्षित्र निर्देशोही। संकर विमुख जिआविस मोद्दी॥ २॥
उसका फल विधाताने मुझको दिया, जो उचित था वही किया।
परन्तु है विधाता! अब तुझे यह उचित नहीं है जो दांकरसे विमुख होते।
पर मी मुझे जिला रहा है ॥ २॥

कहि न जाइकछु हृदयगछानी। मनमहुँ रामहि सुभिर सयानी॥ जाँ प्रभु दीनदयाल कहावा। आरति हरन बेद जसु गावा॥ ३॥ सतीजीके हृदयकी ग्लान कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सतीजीने मनमं श्रीरामचन्द्रजीका समुग्रण कही नहीं जाती। बुद्धिमती आप दीनहराक निरुक्ति कि अस्ति दोनों आपका यह यहा गाया है कि

ती मैं बिनय करउँ कर जोरी । छूटउ वेगि देह यह मोरी ॥ जीं मोरें सिव चरन सनेह । मन क्रम बचन सत्य बतु पहू ॥ ४॥ तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाय । यदि मेरा शिवजीके चरणोंमें प्रेम है और मेरा यह [प्रेमका] व्रत मन, वचन और कर्म ( आचरण ) से सत्य है, ॥ ४॥

दो -तो सवदरसी सुनिअ प्रभु करउ सो वेगि उपाइ।

होइ मरनु जेहिं विनहिं अम दुसह विपत्ति विहाइ ॥ ५९ ॥ तो हे सर्वदर्शी प्रभो! सुनिये और शीघ्र वह उपाय कीजिये जिससे मेरा मरण हो और विना ही परिश्रम यह [पति-परित्यागरूपी ] असह विपत्ति दूर हो जाय ॥ ५९ ॥

चौ ० – एहि विधि दुखित प्रजेसकुमारी । अकथनीय दारुन दुखु भारी ॥

बीतें संबत सहस सतासी। तजी समाधि संभु अविनासी॥ ३॥ दक्षमुता सतीजी इस प्रकार बहुत दुःखित थीं, उनको इतना दारण टुःख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सत्तासी हजार वर्ष वीत जानेपर अविनाशी शिवजीने समाधि खोली ॥ १ ॥

राम नाम सिव सुमिरन लागे। जानेउ सतीं जगतपति जागे॥ जाइ संभु पद यंदनु कीन्हा । सनमुख संकर भासनु दीन्हा ॥ २ ॥ शिवजी रामनामका स्मरण करने लगे, तब सतीजीने जाना कि अब जगत्के स्वामी ( शिवजी ) जागे । उन्होंने जाकर शिवजीके चरणोंमें प्रणाम किया। शिवजीने उनको बैठनेके लिये सामने आसन दिया॥ २॥

लगे कहन हिर कथा रसाला। दच्छ प्रजेस भए तेहि काला॥ देखा विधि विचारि सब लायक। दच्छिह कीन्ह प्रजापित नायक॥ ३॥ शिवजी भगवान् हरिकी रसमयी कथाएँ कहने छगे। उसी समय दक्ष प्रजापित हुए । ब्रह्माजीने सब प्रकारसे योग्य देख-समझकर दक्षको प्रजापतियोंका नायक बना दिया ॥ ३ ॥

बड़ अधिकार दच्छ जब पावा । अति अभिमानु हृद्यँ तब आवा ॥ नहिं कोउ अस जनमा जगमाहीं। प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं ॥ ४॥ जब दक्षने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदयमें अत्यन्त अभिमान आ गया। जगत्में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो ॥ ४ ॥

दो॰-दच्छ लिए सुनि pबोद्धि सूच करन लगे वड जाग। नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग॥६०॥

Digitized by Arya Samal Foundation Chennal and eGangoth दक्षने सबमुनियोको बुला लिया और वेबड़ा यज्ञ करने लगे। जो देखा यज्ञका भाग पाते हैं, दक्षने उन सबको आदरसहित निमन्त्रित किया॥६०॥ चौ०-किंनर नाग सिद्ध गंधर्बा। बधुन्ह समेत चले सुर सर्वा॥

विष्तु विरंचि महेसु विहाई। चले सकल सुर जान बनाई॥१॥ [दक्षका निमन्त्रण पाकर] किन्नर, नाग, सिद्ध, गन्धर्व और सब देवता अपनी-अपनी स्त्रियोंसहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेवजीको

छोड़कर सभी देवता अपना-अपना विमान सजाकर चले ॥ १॥

सतीं विलोके व्योम विमाना। जात चले सुंदर विधि नाना॥
सुर सुंदरी करिंह कल गाना। सुनत श्रवन छूटिंह मुनि ध्याना॥ २॥
सतीजीने देखा अनेकों प्रकारके सुन्दर विमान आकाशमें चले जा रहे
हैं। देवसुन्दरियाँ मधुर-गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियोंका ध्यान
छूट जाता है॥ २॥

पूछेड तब सिवँ कहेड बखानी । पिता जग्य सुनि कछ हरपानी ॥ जों महेसु मोहि श्रायसु देहीं । कछ दिन जाइ रहों मिस पूर्हीं ॥ ३ ॥ सतीजीने [ विमानों में देवताओं के जानेका कारण ] पूछा, तब शिवजीने सब बातें बतलायीं । पिताके यज्ञकी बात सुनकर सती कुछ प्रस्त हुई और सोचने लगीं कि यदि महादेवजी मुझे आज्ञा दें, तो इसी बहाने कुछ दिन पिताके घर जाकर रहूँ ॥ ३ ॥

पति परित्याग हृद्य दुखु भारी । कहइ न निज अपराध विचारी ॥ वोली सती मनोहर वानी । भय संकोच प्रेमरस सानी ॥ ४ ॥ क्योंकि उनके हृद्यमें पतिद्वारा त्यागी जानेका बड़ा भारी दुःख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थीं । आखिर सतीजी भय, संकोच और प्रेमरसमें सनी हुई मनोहर वाणीसे बोलीं—॥ ४ ॥

दो॰-पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होइ। तो में जाउँ छपायतन सादर देखन सोइ॥ ६१॥ हे प्रभो! मेरे पिताके घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आर्श हो तो हे ऋपाधाम! में आद्रसिहत उसे देखने जाऊँ॥ ६१॥ चौ॰-कहेंहु नीक मोरेहुँ मनभावा। यह अनुचित निहंनेवत पठावा॥

दन्छ सकल निज सुता बोलाई । यह अनुचित निहं नेवत पठावा ॥ शिवजीने कहा — तुमने वात तो अच्छी कही, यह मेरे मनको भी पसंद आयी। पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुजिताहै दिश्मि अपिनी सब लड़िक्यों को बुलाया है; किन्सु हमिरि वैरक कारण उन्होंने तुमको भी मुला दिया ॥१॥ Digitized by Arya Samaj Foundation Chemai and eGangotri ब्रह्मसभाँ हम सन दुख माना । तेहि ते बजहुँ करोह अपमाना ॥ कों बिनु बोलें जाहु भवानी । रहइ न सीलु सनेहु न कानी ॥ २ ॥ एक बार ब्रह्माकी सभामें इमसे अप्रसन्न हो गये थे, उसीसे वे अन्न भी हमारा अपमान करते हैं । हे भवानी ! जो तुम विना बुलाये जाओगी तो न शील-स्नेह ही रहेगा और न मान-मर्यादा ही रहेगी ॥ २ ॥

जदिष सिन्न प्रभु षितु गुर गेहा। जाइअ बिनु बोलेहुँ नसँदेहा॥ तदिष विरोध मान जहँ कोई। तहाँ गएँ कल्यानु न होई॥ ३॥ यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरुके घर विना बुलाये भी जाना चाहिये तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो, उसके घर जानेसे कल्याण नहीं होता॥ ३॥

भाँति अनेक संभु समुझावा । भावी बस न ग्यानु उर आवा ॥
कह प्रभु जाहु जो बिनिह बोलाएँ। नहिं भिल बात हमारे भाएँ॥ ४॥
शिवजीने बहुत प्रकारसे समझाया, पर होनहारवश सतीके हृदयमें
बोध नहीं हुआ । फिर शिवजीने कहा कि यदि विना बुज्ये जाओगी, तो
हमारी समझमें अच्छी बात न होगी ॥ ४॥

दो॰-कहि देखा हर जतन वहु रहइ न दच्छकुमारि।

दिए मुख्य गन संग तव विदा कीन्ह त्रिपुरारि ॥ ६२॥ शिवजीने बहुत प्रकारसे कहकर देख लिया, किन्तु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी तब त्रिपुरारि महादेवजीने अपने मुख्य गणोंको साथ देकर उनको विदा कर दिया ॥ ६२॥

चो०-पिता भवन जब गईं भवानी। दच्छ त्रास काहुँ न सनमानी॥ सादर भलेहिंमिलीएकमाता। भगिनीं मिलींबहुत सुसुकाता॥ १॥ भवानी जब पिता (दक्ष) के घर पहुँची तब दक्षके डरके मारे किसीने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदरसे मिली।

वहिनें बहुत मुसकराती हुई मिर्ली ॥ १ ॥
दच्छ न कछु पूछी कुसलाता । सितिहि बिलोकि जरे सब गाता ॥
सतीं जाइ देखेउ तब जागा । कतहुँ नदीख संभु कर भागा ॥ २ ॥
दक्षने तो उनकी कुछ कुशलतक नहीं पूछी, सतीजीको देखकर उलटे
उनके सारे अंग जल उठे । तब सतीने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं
शिवजीका भाग दिखायी नहीं दिया ॥ २ ॥

तब चित चढ़ेउ जो संकर कहेऊ । प्रमु अपमानु समुझि उर दहेऊ ॥ पाछिळ दुखु न हिंद्य असिर्क्यिका १ असम्बद्धकार महावादिकापा ॥ ३ ॥

तव शिवजीने जो कहा था वह उनकी समझमें आया। स्वामीका अपमान समझकर सतीका हृदय जल उटा । पिछला (पतिपरित्यागका) दुःख उनके हृद्यमें उतना नहीं व्यापा था जितना महान् दुःख इस समय (पति-अपमानके कारण) हुआ ॥ ३ ॥

जद्यपि जग दारुन दुख नाना । सब तें कठिन जाति अवमाना ॥ समुझि सो सतिहि भयउ अति क्रोधा। बहु बिधि जननी कीन्ह प्रवोधा॥४॥

यद्यपि जगत्मं अनेक प्रकारके टारण दुःख हैं तथापि जाति-अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सतीजीको बड़ा क्रोध हो आया। माताने उन्हें बहुत प्रकारसे समझाया-बुझाया ॥ ४ ॥

दो॰-सिव अपमानु न जाइ सिह हृद्यँ न होइ प्रचोध। सकल समिह हिंठ हटिक तव वोलीं वचन सकोध ॥ ६३॥ परन्तु उनसे शिवजीका अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृद्यमें कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी समाको हठपूर्वक डाँटकर क्रोध-भरे वचन बोली ॥ ६३ ॥

चौ०-सुनहु सभासद सकल मुनिदा । कही सुनी जिन्ह संकर निदा ॥ सो फल तुरत लहब सब काहूँ। भली भाँति पछिताब पिताहूँ॥ १॥ हे समासदों और सब मुनीश्वरों ! सुनो । जिन छोगोंने यहाँ शिवजीकी निन्दा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भलीभाँति पछतायँगे॥ १॥

संत संभु श्रीपति अपवादा । सुनिक्ष जहाँ तहें असि मरजादा॥ काटिश्र तासुजीम जो बसाई । श्रवन सृदि न त चिलिश्र पराई ॥ २॥ जहाँ संत, शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णुमगवान्की निन्दा सुनी जाय वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस (निन्दा करनेवाले)

की जीम काट ले और नहीं तो कान मुँदकर वहाँसे भाग जाय ॥ २॥ जगदातमा महेसु पुरारी। जगत जनक सब के दितकारी॥ पिता मंदमति निंदत तेही। दच्छ सुक संभव यह देही॥३॥ त्रिपुर दैत्यको मारनेवाले मगवान् महेश्वर सम्पूर्ण जगत्के आत्मा है। वे जगत्पिता और सबका हित करनेवाले हैं। मेरा मन्दबुद्धि पिता उनकी निन्दा करता है; और मेरा यह शरीर दक्षहीं के वीर्यसे उत्पन्न है ॥ ३॥

तिन्दु तुरत देह तेहि हेत्। उर धरि चंद्रमीळि वृपकेत्॥
अस कहि जोग अगिन्धितन्त्र आसा विकास Collection.
इसिल्ये CC-0. Prof. क्रिक्स असा विकास सकल मख हाहाकारा॥ ४॥
चन्द्रमाको ललाटपर धारण करनेवाले वृपकेत् शिवजीको

हृदयमें धारण करके में इस शरीरको तुरंत ही त्याग दूँगी । ऐसा कहकर सतीजीने योगाग्निमें अपना शरीर भस्म कर डाला । सारी यज्ञशालामें हाहाकार मच गया ॥ ४॥

दो - सती मरनु सुनि संभु गन लगे करन मख खीस।

जग्य विश्वंस विलोकि भृगु रच्छा कीन्हि मुनीस ॥ ६४ ॥ सतीका मरण सुनकर शिवजीके गण यज्ञ विश्वंस करने लगे । यज्ञ

विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भ्राजीने उसकी रक्षा की ॥ ६४ ॥

चौ०-समाचार सब संकर पाए।बीरभट्ट करि कोष पठाए॥ जग्य विधंस जाइ तिन्ह कीन्हा।सकल सुरन्ह विधिवत फलु दीन्हा॥१॥ ये सब समाचार शिवजीको मिले, तब उन्होंने कोघ करके वीरभद्रको भेजा। उन्होंने वहाँ जाकर यह विख्यंस कर डाला और सब देवताओंको यथोचित फल (दण्ड) दिया॥१॥

भै जगत विदित द्रु गित सोई। जिस क्छु संसु विमुख के होई॥ यह इतिहास सक्छ जग जानी। ताते में संक्षेप बखानी॥ २॥ दक्षकी जगत्पसिद्ध वही गित हुई जो शिवद्रोहीकी हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसिटये मैंने संक्षेपमें वर्णन किया॥ २॥

सतीं मरत हरि सन बरु मागा। जनम जनम सिव पद अनुरागा॥
तेहि कारन हिमगिरि गृह जाई। जनमीं पारवती तनु पाई॥ ३॥
सतीने मरते समय भगवान् हरिसे यह वर माँगा कि मेरा जन्म-जन्ममें
शिवजीके चरणोंमें अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचलके घर जाकर
पार्वतीके शरीरसे जन्म लिया॥ ३॥

जब तें उमा सेल गृह जाई। सकल सिद्धि संपति तहँ छाई॥ जहँ तहँ मुनिन्ह सुआश्रम कीन्हे। उचित बास हिम भूधर दीन्हे॥ ४॥ जबसे उमाजी हिमाचलके घर जन्मी तबसे वहाँ सारी सिद्धियाँ और सम्पत्तियाँ छा गयी। मुनियोंने जहाँ-तहाँ सुन्दर आश्रम बना लिये और हिमाचलने उनको उचित स्थान दिये॥ ४॥

दो०-सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति।
प्रगर्टी सुंदर सैल पर मिन आकर बहु भाँति॥ ६५॥
उस सुन्दर पर्वतपर बहुत प्रकारके सब नये-नये बृक्ष सदा पुष्पफलयुक्त
हो गये और वहाँ बहुत तरहकी मिणयोंकी खाने प्रकट हो गर्यो॥ ६५॥
चौ०-सरिता सब पुनील जक्क वहाँ के स्वाधिस्ता सङ्ग्रास्था सुनी सब रहहीं॥
सहज वयर सब जीवन्ह त्यागा। गिरिपर सक्छ करहि अनुरागा॥ १॥

सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी, पशु, भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवोंने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत-पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं ॥ १ ॥

सोह सेल गिरिजा गृह आएँ। जिमि जनु रामभगति के पाएँ॥ नित नृतन मंगल गृह तास्। ब्रह्मादिक गावहिं जसु जासू॥ २॥ पार्वतीजीके घर आ जानेसे पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैस रामभक्तिको पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस (पर्वतराज) के घर नित्य नये-नये मङ्गलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यदा गाते हैं॥ २॥

नारद समाचार सब पाए। कौतुकहीं गिरि गेह सिधाए॥ सैंटराज बड़ आदर कीन्हा । पद पखारि वर आसनु दीन्हा ॥ ३ ॥ जब नारदजीने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुकहींसे हिमाचलके घर पधारे। पर्वतराजने उनका बड़ा आदर किया और चरण घोकर उनको उत्तम आसन दिया ॥ ३ ॥

नारि सहित मुनि पद सिरु नावा। चरन सिळळ सबु भवनु सिंचावा॥ निजसौभाग्य बहुत गिरि बरना। सुता बोलि मेली मुनि चरना॥ ४॥ फिर अपनी स्त्रीसिहत मुनिके चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदकको सारे घरमें छिड़काया। हिमाचलने अपने सौभाग्यका बहुत बलान किया और पुत्रीको बुलाकर मुनिके चरणोंपर डाल दिया ॥ ४॥

दो०-त्रिकालग्य सर्वग्य तुम्ह गति सर्वत्र तुम्हारि। कहहु सुता के दोप गुन मुनिवर हृद्यँ विचारि॥ ६६॥

[ और कहा— ] हे मुनिवर ! आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है। अतः आप हृद्यमें विचारकर कन्याके दोप-गुण कहिये ॥६६॥ चौ०-कह सुनिबिहसि गृह मृदु बानी। सुता तुम्हारि सकल गुन खानी॥

सुंदर सहज सुसील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी॥ १॥ नारद मुनिने हँसकर रहस्ययुक्त कोमल वाणीसे कहा—तुम्हारी कन्या सब गुर्गोकी खान है। यह स्वभावसे ही सुन्दर, सुशील और समझदार है। उमा, अम्बिका और भवानी इसके नाम हैं ॥ १ ॥

सव छच्छन संपन्न कुमारी। होहहि संतत वियहि विभारी॥ सदा अचल एहि कर अहिवाता। एहि तें जस पेहाहि पित माता॥ २॥ कन्या सब सुरुक्षाों से अक्ष्म के प्रदेश अपने पतिको सदा प्यारी होगी। इसका मुहागसदा अचल रहेगा और इससे इसके माता-पिता यहा पार्वेगे॥२॥

Digitized by Arya Samai Foundation Chennal and ecangoin हो हि हि पूज्य सकल जग माही। एहि संवत कञ्च दुर्लभ नाही॥ एहि कर नाम्नु सुमिरि संसारा। त्रिय चिह्नहिं पित्रवत असिधारा॥ ३ ॥ यह सारे जगत्में पूज्य होगी और इसकी सेवा करनेसे कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसारमें स्त्रियाँ इसका नाम स्मरण करके पित्रवतरूपी तलवारकी धारपर चढ़ जायँगी॥ ३॥

सेळ सुलच्छन सुता तुम्हारी। सुनहु जे अब अवगुन दुइ चारी॥ अगुन अमान मातु पितु हीना। उदासीन सब संसय छीना॥ ४॥ हे पर्यतराज! तुम्हारी कन्या सुलच्छनी है। अब इसमें जो दो-चार अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता-पिता-विहीन, उदासीन, संशयहीन (लापरवाह), ॥ ४॥

दो॰-जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेष। अस स्वामी एहि कहँ मिलिहि परी हस्त असि रेख ॥ ६७ ॥ जोगी, जटाधारी, निष्कामहृदय, नंगा और अमङ्गल वेषवाला, ऐसा

पति इसको मिलेगा। इसके हाथमें ऐसी ही रेखा पड़ी है।। ६७॥ चौ०—सुनि सुनि गिरा सत्य नियँ जानी। दुख दंपतिहि उमा हरषानी॥

नारदहूँ यह भेदु न जाना। दसा एक समुझव बिलगाना॥ १॥ नारद मुनिकी वाणी सुनकर और उसको हृदयमें सत्य जानकर पति-पत्नी (हिमवान् और मैना) को दुःख हुआ और पार्वतीजी प्रसन्न हुई। नारदजीने भी इस रहस्यको नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होनेपर भी भीतरी समझ भिन्न-भिन्न थी॥ १॥

सकल सर्खीं गिरिजा गिरि मेना। पुलक सरीर भरे जल नेना॥ होइ न मृषा देवरिषि भाषा। उमा सो बचनु हृद्येँ घरिराखा॥ २॥ सारी सिखयाँ, पार्वती, पर्वतराज हिमवान् और मैना सभीके शरीर पुलकित थे और सभीके नेत्रों में जल भरा था। देवर्षिके वचन असत्य नहीं हो सकते, [यह विचारकर] पार्वतीने उन वचनोंको हृद्यमें घारण कर लिया॥२॥

उपजेड सिव पद कमल सनेहू। मिलन कठिन मन भा संदेहू॥ जानि कुभवसर प्रीति दुराई। सखी उर्छेग बेठी पुनि जाई॥ ३॥ उन्हें शिवजीके चरणकमलोंमें स्नेह उत्पन्न हो आया, परन्तु मनमें यह सन्देह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमाने अपने प्रेमको छिपा लिया और फिर वे सखीकी गोदमें जाकर बैठ गयीं॥३॥

इहि न होइ देवरिषि बानी। सोचिह दंपति सखीं सयानी॥ उर धरि धीर कर्द्द-गिरिर्शक अस्तु हुं वो नीथ आ कि क्लिंग उपाऊ॥ ४॥

Digitized by Arva Samaj Foundation Chennai and oGangotri द्वापका वाणा झुठा न हागी, यह विचारकर हिमवान्, मैना और सारी चतुर सिखयाँ चिन्ता करने लगीं। फिर हृदयमें धीरज धरकर पर्वत राजने कहा—हे नाथ ! कहिये, अब क्या उपाय किया जाय ! ॥ ४॥

दो०-कह मुनीस हिमयंत सुनु जो विधि लिखा लिलार।

देव दनुज नर नाग मुनि कोउ न सेटनिहार॥६८॥ मुनीश्वरने कहा — हे हिमवान् ! सुनो, विधाताने छछाटपर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते ॥ ६८॥

चौ - तद्पि एक मैं कहउँ उपाई। होइ करे जों देउ सहाई॥ जस बरु मैं बरनेउँ तुम्ह पाहीं। मिळिहि उमहि तस संसय नाहीं॥ १॥ तो भी एक उपाय में बताता हूँ। यदि दैव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमाको वर तो निःसन्देह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है ॥ १॥

जे जे बर के दोष बखाने। ते सब सिव पहिं में अनुमाने॥ जों विवाहु संकर सन होई। दोषड गुन सम कह सन्नु कोई॥ २॥ परन्तु मैंने वरके जो-जो दोष वतलाये हैं, मेरे अनुमानसे वे सभी शिवजीमें हैं। यदि शिवजीके साथ विवाह हो जाय तो दोपोंको भी सब लोग गुणोंके समान ही कहेंगे॥ २॥

जों अहि सेज सयन हरि करहीं। बुध कछु तिन्ह कर दोषु न धरहीं॥ भानु कृसानु सर्व रस खाहीं। तिन्ह कहेँ मंद कहत कोउ नाहीं॥ ३॥ जैसे विष्णुभगवान् शेषनागकी शय्यापर सोते हैं, तो भी पण्डित लोग उनको कोई दोप नहीं लगाते । स्यं और अग्निदेव अच्छे-बुरे सभी रसोंका भक्षण करते हैं, परन्तु उनको कोई बुरा नहीं कहता॥ ३॥

सुभ अरु असुभ सळिल सब बहुई। सुरसिर कोउ अपुनीत न कहुई॥ समरथ कहुँ निई दोष्ठ गोसाई। रिव पावक सुरसिर की नाई॥ ४॥ गङ्गाजीमें ग्रुम और अग्रुम सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। स्र्वं, अग्नि और गङ्गाजीकी भाँति समर्थको कुछ दोप नहीं लगता ॥ ४॥

हो - जौं अस हिसिपा करहिं नर जड़ विवेक अभिमान। परहिं कलप भरि नरक महुँ अधिकांकि।।ईका समान ॥ ६९ ॥ यदि मृर्ख मिनुष्य ज्ञानके अभिमानसे इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्पभरके लिये नरकमें पड़ते हैं। भला, कहीं जीव भी ईश्वरके समान (सर्वथा स्वतन्त्र) हो सकता है १॥ ६९॥

चौ०-सुरसरि जल कृत बारुनि जाना। कबहुँ न संत कर्राहं तेहिं पाना॥

सुरसिर मिलें सो पावन जैसें। ईस अनीसिह अंतर तैसें॥ १॥ गङ्गाजलसे भी बनावी हुई मिदराको जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते। पर वही गङ्गाजीमें मिल जानेपर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीवमें भी वैसा ही भेद है॥ १॥

संभु सहज समस्थ भगवाना । एहि विवाहँ सब बिधि कल्याना ॥ दुराराध्य पे अहिंह महेसू । आसुतोष पुनि किएँ कलेसू ॥ २ ॥ शिवजी सहजही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान् हैं। इसिलेये इस विवाहमें सब प्रकार कल्याण है । परन्तु महादेवजीकी आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश (तप) करनेसे वे बहुत जल्द सन्तुष्ट हो जाते हैं ॥ २ ॥

जों तपु करें कुमारि तुम्हारी। भाविड मेटि सकहिं त्रिपुरारी॥ जद्यपि वर अनेक जग माहीं। एहिकहैं सिव तिज दूसर नाहीं॥३॥ यदि तुम्हारी कन्या तप करे, तो त्रिपुरारि महादेवजी होनहारको मिटा सकते हैं। यद्यपि संसारमें वर अनेक हैं, पर इसके लिये शिवजीको छोड़कर दूसरा वर नहीं है॥३॥

बर दायक प्रनतारित भंजन। कृपासिधु सेवक मन रंजन॥ इच्छितफल बिनु सिव अवराधें। लिहुअ न कोटि जोग जपसाधें॥ ४॥ शिवजी वर देनेवाले, शरणागतों के दुःखोंका नाश करनेवाले, कृपाके समुद्र और सेवकों के मनको प्रसन्न करनेवाले हैं। शिवजीकी आराधना किये बिना करोड़ों योग और जप करनेपर भी वाञ्छित फल नहीं मिलता॥४॥ दो०-अस कहिनारद सुमिरिहरि गिरिजहिंदीन्ह असीस।

होइहि यह कल्यान अब संसय तजह गिरीस ॥७०॥ ऐसा कहकर भगवानका स्मरण करके नारदंजीने पार्वतीको आशीर्वाद दिया [और कहा कि—] हे पर्वतराज ! तुम सन्देहका त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा ॥ ७० ॥

चौ०-किह अस ब्रह्मभवन मुनिगयऊ। आगिल चरित सुनहु जस भयऊ॥
पतिहि एकांत पाइ कह मैना। नाथ न में समुझे मुनि बेना॥ १॥
यों कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोकको चले गये। अब आगे जो चरित्र
हुआ उसे सुनो। एकिको एक एक एक एक प्रकार के समुने वचनोंका अर्थ नहीं समझा॥ १॥

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotti जो घर वर कुछ होइ अन्पा। करिश्र विवाहु सुता अनुरूपा॥ न त कन्या वर रहउ कुआरी। कंत उमा मम प्रानिपेशारी॥२॥

जो हमारी कन्याके अनुकूल घर, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिये। नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे (मैं अयोग्य वरके साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती)। क्योंकि हे स्वामिन्! पार्वती मुझको प्राणोंके समान प्यारी है॥ २॥

जों न मिलिहि बरु गिरिजहि जोगू। गिरि जड़ सहज कहिहि सबुलोगू॥ सोइ बिचारि पति करेंहु विवाह्। जेहिं न बहोरि होइ उर दाहू॥ ३॥

यदि पार्वतीके योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभावसे ही जड़ (मूर्ख) होते हैं। हे स्वामी! इस बातको विचारकर ही विवाह की जियेगा, जिसमें फिर पीछे हृदयमें सन्ताप न हो॥ ३॥

अस कहि परी चरनधिर सीसा । बोले सिहत सनेह गिरीसा ॥ वरु पावक प्रगटे सिस माहीं । नारद बचनु अन्यथा नाहीं ॥ ४॥

इस प्रकार कहकर मैना पतिके चरणोंपर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान्ने प्रेमसे कहा—चाहे चन्द्रमामें अग्नि प्रकट हो जाय, पर नारदजीके वचन झुठे नहीं हो सकते ॥ ४॥

दो॰-प्रिया सोचु परिहरहु सबु सुमिरहु श्रीभगवान । पारवितिहि निरमये जेहिं सोइ करिहि कल्यान ॥ ७१॥

है प्रिये! सत्र सोच छोड़कर श्रीमगवान्का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वतीको रचा है, वे ही कल्याण करेंगे॥ ७१॥

चौ०-अब जो तुम्हिह सुता पर नेहू । तौ अस जाइ सिखावनु देहू ॥ करें सो तपु जेहिं मिलिई महेसू । आन उपायँ निमिटिहि कलेसू॥ ५॥ अब यदि तम्हें कत्यापर तेप है जो स्थापन के निम्हित

अब यदि तुम्हें कन्यापर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तपकरे जिससे शिवजी मिल जायँ। दूसरे उपायसे यह क्लेश नहीं मिटेगा ॥१॥ नारद् बचन सगर्भ सहेत्। सुंदर् सब गुन निधि ग्रुपकेत्॥

अस विचारितुम्हतजहु असंका। सबिह भाँति संकर अकलंका॥ २॥ नारदजीके वचन रहस्यसे युक्त और सकारण हैं और शिवजी समस्त सुन्दर गुणोंके भण्डार हैं। यह विचारकर तुम [मिथ्या] सन्देहको छोड़ दो। शिवजी सभी तरहसे निष्कलङ्क हैं॥ २॥

सुनि पति बचन हरिष सन साहीं । गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं ॥ उमिह बिलोकि नयन भरे बारी। सुद्धित सुरेहें॥ होला बैठारी ॥ ३ ॥ पतिके बचन सुने मनमें प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वतीके पास गर्यो । प्रतिक्षिकिष्ट्रेस्कर्ण इनिका जिस्तिमां अस्ति भूभर बन्धि ( उस्प्रिक्ति हे के साथ गोदमें बैठा लिया ॥ ३॥

बार्रीहं बार लेति उर लाई। गदगद कंठ न कछु किह जाई ॥ जगत मातु सर्वग्य भवानी। मातु सुखद बोलीं सृदु बानी॥ ४॥ फिर बार-बार उसे हृदयते लगाने लगीं। प्रेमसे मैनाका गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जगज्जननी भवानीजी तो सर्वज्ञ ठहरीं। [माताके मनकी दशाको जानकर] वे माताको सुख देनेवाली कोमल वाणीसे बोलीं—॥ ४॥

दो॰-सुनहि मातु में दीख अस सपन सुनावउँ तोहि।

सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेसेउ मोहि॥ ७२॥ मा! सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ; मैंने ऐसा खप्न देखा है कि मुझे एक सुन्दर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मणने ऐसा उपदेश दिया है—॥ ७२॥ चौ०-करिह जाइ तपु सेळकुमारी। नारद कहा सो सत्य विचारी॥

मातु पितिह पुनि यह मत भावा। तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा॥ १॥ हे पार्वती! नारदजीने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता-पिताको भी अच्छी लगी है। तप सुख देनेवाला और दुःख-दोषका नाश करनेवाला है॥ १॥

तपबल रचह प्रपंचु विधाता। तपबल बिष्नु सकल जग त्राता॥
तपबल संभु करीं संघारा। तपबल सेषु धरइ महिभारा॥ २॥
तपके बलसे ही ब्रह्मा संसारको रचते हैं और तपके बलसे ही विष्णु सारे
जगत्का पालन करते हैं। तपके बलसे ही शम्भु [स्द्रह्रपसे] जगत्का संहार
करते हैं और तपके बलसे ही शेषजी पृथ्वीका भार धारण करते हैं॥ २॥

तप अधार सब सृष्टि भवानी। करहि जाइ तपु अस जियँ जानी॥
सुनत बचन विसमित महतारी। सपन सुनायउ गिरिहि हँ कारी॥ ३॥
हे भवानी! सारी सृष्टि तपके ही आधारपर है। ऐसा जीमें जानकर
त् जाकर तप कर। यह बात सुनकर माताको बड़ा अचरज हुआ और
उसने हिमवान्को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया॥ ३॥

मातु पितिह बहुविधि समुझाई। चलीं उमा तप हित हरवाई॥
प्रिय परिवार पिता अरु माता। भए बिकल मुख आव न बाता॥ ४॥
माता-पिताको बहुत तरहसे समझाकर बड़े हर्षके साथ पार्वतीजी तप
करनेके लिये चलीं। प्यारे कुटुम्बी, पिता और माता सब ब्याकुल हो गये।
किसीके मुँहसे बात निहीं किस्मिलिविशिक्ष Vlat Shastri Collection.

दो क्रिक्सिका क्रुक्ति विकास क्ष्मिक्षिक क्ष्मिक्षिक क्ष्मिक्षिक क्ष्मिक्षिक क्ष्मिक्षिक विकास स्थानिक प्रश्निक्षिक प्रश्निक्षिक प्रश्निक्षिक प्रश्निक्षिक प्रश्निक प्रश्निक क्ष्मिक क्ष्मिक

चौ०-उर धरि उमा प्रानपति चरना। जाइ बिपिन लागीं तपु करना॥ अति सुकुमार न तनु तप जोग्। पति पद सुमिरि तजेउ सन्त भोग्॥ १॥ प्राणपति (शिवजी) के चरणोंको हृदयमें धारण करके पार्वतीजी वनमें जाकर तप करने लगीं। पार्वतीजीका अत्यन्त सुकुमार शरीर तपके योग्य नहीं था, तो भी पतिके चरणोंका स्मरण करके उन्होंने सन्न भोगोंको तज दिया॥ १॥

नित नव चरन उपज अनुरागा। विसरी देह तपिंह मनु छागा॥ संवत सहस मूळ फळ खाए। सागु खाइ सत बरच गवाँए॥ २॥ स्वामीके चरणोंमें नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तपमें ऐसा मन लगा कि बारीरकी सारी सुध विसर गयी। एक हजार वर्षतक उन्होंने मूळ और फळ खाये, फिर सौ वर्ष साग खाकर विताये॥ २॥

कछ दिन भोजनु बारि बतासा। किए कठिन कछ दिन उपवासा॥ बेल पाती मिह परइ सुखाई। तीनि सहस संबत सोइ खाई॥ ३॥ कुछ दिन जल और वायुका भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किये। जो बेलपत्र सुखकर पृथ्वीपर गिरते थे, तीन हजार वर्षतक उन्हींको खाया॥ ३॥

पुनि परिद्दरं सुखानेउ परना। उमिह नामु तब भयउ अपरना॥
देखि उमिह तप खीन सरीरा। ब्रह्मगिरा भै गगन गभीरा॥ ४॥
फिर सुखे पर्ण (पत्तें ) भी छोड़ दिये, तभी पार्वतीका नाम 'अपर्णा'
हुआ। तपसे उमाका शरीर क्षीण देखकर आकाशसे गम्भीर ब्रह्मवाणी

दो॰-भयउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराजकुमारि। परिहर दुसह कलेस सब अब मिलिहाँहें त्रिपुरारि॥ ७४॥ हे पर्वतराजकी कुमारी! सन् तेरा मनोरश सुन्त

हे पर्वतराजकी कुमारी! सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। त् अब सारे असह्य क्रेडोंको (कठिन तपको) त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे ॥७४॥ चौ॰-अस तपु काहुँ न कीन्ह भवानी। भए अनेक धीर सुनि स्थानी॥ अब उर धुरह हुन्। सुन्धाः सुन् हे भवानी ! धार, मुनि और ज्ञाना बहुत हुए हैं, पर स्पा क्ला कि किसी । अब त् इस श्रेष्ठ ब्रह्माकी वाणीको सदा सह्य और निरन्तर पवित्र जानकर अपने हृदयमें धारण कर ॥ १ ॥

आवे पिता बोलावन जबहीं। हठ परिहरि वर जाए हु तबहीं॥ मिलहिं तुम्हिं जब सप्त रिपीसा। जाने हु तब प्रमान बागीसा॥ २॥ जब तेरे पिता बुलानेको आवें, तब हठ छोड़कर घर चली जाना और

जब तुम्हें सप्तर्षि मिलें तब इस वाणीको ठीक समझना ॥ २ ॥

सुनत गिरा विधि गगन बखानी। पुलक गात गिरिजा हरपानी॥
उमा चरित सुंदर में गावा। सुनहु संभु कर चरित सुहावा॥ ३॥
[इस प्रकार] आकाशसे कही हुई ब्रह्माकी वाणीको सुनते ही पार्वतीजी
प्रसन्न हो गयीं और [हर्षके मारे] उनका शरीर पुलकित हो गया।
[याज्ञवल्क्यजी भरद्वाजजीसे बोले कि] मैंने पार्वतीका सुन्दर चरित्र सुनाया।
अब शिवजीका सुहावना चरित्र सुनो॥ ३॥

जब तें सतीं जाइ तनु त्यागा। तब तें सिव मन भयउ बिरागा॥
जपिहं सदा रघुनायक नामा। जहेँ तहेँ सुनिहं राम गुन प्रामा॥ ४॥
जबसे सतीने जाकर शरीरत्याग किया, तबसे शिवजीके मनमें वैराग्य
हो गया। वे सदा श्रीरघुनाथजीका नाम जपने लगे और जहाँ-तहाँ श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी कथाएँ सुनने लगे ॥ ४॥

दो०-चिदानंद सुखधाम सिव बिगत मोह मद काम।
विचरिंह मिह धिर हृद्यँ हरि सकल लोक अभिराम ॥७५॥
चिदानन्द, सुखके धाम, मोह, मद और कामसे रहित शिवजी सम्पूर्ण
लोकोंको आनन्द देनेवाले भगवान् श्रीहरि (श्रीरामचन्द्रजी) को हृद्यमें
धारणकर (भगवान्के ध्यानमें मस्त हुए) पृथ्वीपर विचरने लगे॥ ७५॥
चौ०-कतहुँ मुनिन्द उपदेसिंह ग्याना। कतहुँ राम गुन करिंह बखाना॥

जदिप अकाम तदिप भगवाना। भगति बिरह दुख दुखित सुजाना॥ १॥ वे कहीं मुनियोंको ज्ञानका उपदेश करते और कहीं श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त (सती) के वियोगके दुःखसे दुखी हैं॥ १॥

पुहि बिधि गयउ कालु बहु बीती। नित ने होइ राम पद प्रीती॥ नेमु प्रेमु संकर कर देला। अबिचल हद्यँ भगति के रेला॥ २॥ इस प्रकार बहुति-०समार्थ आक्रिक पाकाऽHasक्षीहामाह्यस्त्रज्ञीके चरणोंमें कित्रुतासीवफीजिएको इहीलो है किविज्ञवासीको किमारोवां बोर्वित्रवाः अनन्य के और उनके हृदयमें भक्तिकी अटल टेकको [ जब श्रीरामचन्द्रजीने] देखा, ॥ २॥

प्रगटे रामु कृतग्य कृपाला । रूप सील निधि तेज बिसाला ॥ बहु प्रकार संकरिह सराहा । तुम्ह बिनु अस बतु को निरबाहा ॥३॥ तत्र कृतज्ञ (उपकार माननेवाले ), कृपालु, रूप और शीलके भण्या महान् तेजपुल भगवान् श्रीरामचन्द्रजी प्रकट हुए । उन्होंने बहुत तस्ले शिवजीकी सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा (कठिन) क्र कौन निवाह सकता है ॥ ३ ॥

बहुविधि राम सिविह समुझावा। पारवती कर जन्मु सुनावा॥ श्रात प्रनीत गिरिजा के करनी। बिस्तर सहित कृपानिधि बरनी॥ ४॥ श्रीरामचन्द्रजीने बहुत प्रकारसे शिवजीको समझाया और पार्वतीजीक जन्म सुनाया। कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजीने विस्तारपूर्वक पार्वतीजीकी अत्यन्त पवित्र करनीका वर्णन किया॥ ४॥

दो॰-अव विनती मम सुनहु सिव जों मो पर निज नेहु। जाइ विवाहहु सैलजिह यह मोहि मार्गे देहु॥ ७६॥

[ फिर उन्होंने शिवजीसे कहा—] हे शिवजी ! यदि मुझपर आपका रनेह है तो अब आप मेरी विनती मुनिये । मुझे यह माँगे दीजिये कि आप जाकर पार्वतीके साथ विवाह कर छें ॥ ७६ ॥ चौ०-कह सिव जदिप उचित अस नाहीं। नाथ बचन पुनि मेटिन जाहीं॥

सिर धरि बायसु करिश्च तुम्हारा। परम धरमु यह नाथ हमारा॥ १॥ शिवजीने कहा—यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परन्तु स्वामीकी बात भी मेटी नहीं जा सक्ती। हे नाथ! मेरा यही परमधर्म है कि मैं आपकी आज्ञाको सिरपर रखकर उसका पालन कहूँ॥ १॥

मातु पिता गुर प्रभु के बानी। बिनाई विचार करिश्र सुभ जानी॥
तुम्ह सब भाँति परम हितकारी। अग्या सिर पर नाथ तुम्हारी॥ २॥
माता, पिता, गुरु और स्तामीकी बातको बिना ही विचारे शुम
समझकर करना (मानना) चाहिये। फिर आप तो सब प्रकारसे मेरे परम
हितकारी हैं। हे नाथ! आपकी आज्ञा मेरे सिरपर है॥ २॥

प्रभु तोषेउ सुनि संकर बचना। भक्ति विवेक अर्म जुत रचना॥ कह प्रभु हर तुम्ह्या अत्रारहेश्वव क्षेत्र राखेडु जो हम कहेउ॥ ३॥

शिवजीकी भिक्त, ज्ञान और धर्मसे युक्त वचनरचना सुनकर प्रभु रामचन्द्रजी सन्तुष्ट हो गये। प्रभुने कहा—हे हर! आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गयी। अब हमने जो कहा है उसे हृदयमें रखना॥ ३॥

अंतरधान अए अस भाषी। संकर सोह सूरति उर राखी॥
तविह सप्तिरिषि सिव पिह आए। बोले प्रभु अति वचन सुहाए॥ ४॥
इस प्रकार कहकर श्रीरामचन्द्रजी अन्तर्धान हो गये। शिवजीने उनकी
वह मूर्ति अपने हृदयमें रख छी। उसी समय सप्तिषे शिवजीके पास आये।
प्रभु महादेवजीने उनसे अत्यन्त सुहावने वचन कहे—॥ ४॥

दो०-पारवती पहिं जाइ तुम्ह प्रेम परिच्छा लेहु।

गिरिहि प्रेरि पठए हु भवन दूरि करे हु संदे हु ॥ ७७ ॥ आपलोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेमकी परीक्षा लीजिये और हिमाचलको कहकर [उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिये मेजिये तथा] पार्वती को घर भिजवा हये और उनके सन्दे हको दूर की जिये ॥ ७७ ॥ चौ० – रिषिन्ह गौरि देखी वह किसी। मूरितमंत तपस्या जैसी॥

बोले मुनि सुनु सेलकुमारी। करहु कवन कारन तपु भारी॥ १॥ ऋषियोंने [वहाँ जाकर] पार्वतीको कैसी देखा मानो मूर्तिमाम् तपस्या ही हो। मुनि बोले—हे शैलकुमारी! सुनो, तुम किसलिये इतना कठोर तप कर रही हो १॥ १॥

केहि अवराधहु का तुम्ह चह्हू। हम सन सत्य मरमु किन कहहू ॥
कहत बचन मनु अति सकुचाई। हैं सिहहु सुनि हमारि जड़ताई॥ २॥
तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो १ हमसे अपना
सचा भेद क्यों नहीं कहतीं १ [पार्वतीने कहा—] बात कहते मन बहुत
सकुचाता है। आपलोग मेरी मूर्खता सुनकर हँसेंगे॥ २॥

मनु हठ परा न सुनइ सिखावा। चहत बारि पर भीति उठावा॥
नारद कहा सस्य सोइ जाना। बिनु पंखन्ह हम चहहिं उड़ाना॥ ३॥
मनने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जलपर दीवाल
उठाना चाहता है। नारदजीने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही
पाँखके उड़ना चाहती हूँ ॥ ३॥

देखह मुनि अबिहेह् हुमारा । चाहिश सदा सिवहि भरतारा ॥ ४ ॥ हे मुनियो ! आप मेरा अज्ञान तो देखिये कि मैं सदा शिवजीको ही पति बनाना चाहती हैं ॥ ४ ॥

दो०-सुनत वचन विहसे रिषय गिरिसंभव तब देह।
नारद कर उपदेसु सुनि कहहु वसेड किसु गेह ॥ ७८॥
पार्वतीजीकी बात सुनते ही ऋषिलोग हँस पड़े और बोले—तुम्हारा
श्रीर पर्वतसे ही तो उत्पन्न हुआ है। मला, कहो तो नारदका उपदेश
सुनकर आजतक किसका घर वसा है ?॥ ७८॥
चौ०-दच्छसुतन्द उपदेसेन्हि जाई। तिन्ह फिरि भवनु न देखा आई॥

चित्रकेत कर वर उन वाला। कनककिय कर पुनि अस हाला॥ १॥ उन्होंने जाकर दक्षके पुत्रोंको उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर छोटकर घरका मुँह भी नहीं देखा। चित्रकेतुके घरको नारदने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपुका हुआ।। १॥

नारद सिख जे सुनिहं नर नारी। अविस हो हिं तिज भवनु भिखारी ॥

मन कपटी तन सज्जन चीन्हा। आपु सिरस सबही चह कीन्हा॥ २॥
जो स्त्री-पुरुप नारदकी सीख सुनते हैं, वे घर-बार छोड़कर अवस्य ही
भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, दारीरपर सजनोंके चिह्न
हैं। वे सभीको अपने समान (आवारा) बनाना चाहते हैं॥ २॥

तेहि कें बचन मानि विस्वासा। तुम्ह चाहहु पति सहज उदासा॥
निर्णुन निल्ज कुवेप कपाली। अकुल अगेह दिगंबर व्याली॥३॥
उनके वचनोंपर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभावर्षे
ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेपवाला, नरकपालोंकी माला पहननेवाला, कुलहीन, बिना घर-बारका, नंगा और शरीरपर साँपींको लपेटे रखनेवाला है॥३॥

कहहु कवन सुखु अस वह पाएँ। भल भूलिहु ठग के बौराएँ॥ पंच कहें सिवँ सती विवाही। पुनि अवडेरि मराएन्हि ताही॥ ४॥ ऐसे वरके मिलनेसे कहो, तुम्हें क्या सुख होगा १ तुम उस ठग (नारद) के बहकावेमें आकर खूब भूली। पहले पंचीके कहनेसे शिवने सतीसे विवाह किया था, परन्तु किर उसे त्यागकर मरवा डाला॥ ४॥ दो॰-अब सुख सोवत सोचु नहिं भीख माँगि भव खाहिं।

सहज एकाकिन्ह के भवन कवहुँ कि नारि खटाहिं॥ ७९॥ अब शिवको कोई जिल्डा करियह कि नारि खटाहिं॥ ७९॥ अब शिवको कोई जिल्डा करियह कि नारि खटाहिं॥ ७९॥ सुखरे सोते हैं। ऐसे समावसे ही अकेले रहनेवालों के घर भी भला, क्या कभी स्त्रियाँ टिक सकती हैं।॥ ७९॥

चौ०-अजहूँ मानहु कहा हमारा। हम तुम्ह कहुँ वर नीक विचारा॥ अति सुंदर सुचि सुखद सुसीला। गावहिं वेद जासु जस लीला॥ १॥ अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिये अन्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुन्दर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं॥ १॥

दूपन रहित सकल गुन रासी। श्रीपित पुर बैकुंट निवासी॥ अस बरु तुम्हिह मिलाडब आनी। सुनत बिहसिकह बचन भवानी॥ २॥ वह दोषोंसे रहित, सारे सद्गुणोंकी राशि, लक्ष्मीका स्वामी और वैकुण्ठपुरीका रहनेवाला है। हम ऐसे वरको लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वतीजी हँसकर बोलीं—॥ २॥

सत्य कहें हु गिरिभव तनु पहा। हठ न छूट छूटै वह देहा ॥ कनकउ पुनि पपान तें होई। जारेहुँ सहजु न परिहर सोई॥३॥ आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वतसे उत्पन्न हुआ है। इसिल्ये हट नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाय। सोना भी पत्थरसे ही उत्पन्न होता है, तो वह जलाये जानेपर भी अपने स्वभाव (सुवर्णत्व) को नहीं छोड़ता॥३॥

नारद बचन न में परिहरजें। बसड भवनु उजरउ निहं डरकें॥
गुर कें बचन प्रतीति न जेही। सपनेहुँ सुगम न सुख सिधि तेही॥ ४॥
अतः मैं नारदजीके वचनोंको नहीं छोड़ँ गी; चाहे घर बसे या उजड़े,
इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरुके वचनोंमें विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्नमें भी सुगम नहीं होती॥ ४॥

दो॰ महादेव अवगुन भवन विष्तु सकल गुन धाम।
जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम॥ ८०॥
माना कि महादेवजी अवगुणोंके भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणोंके
धाम हैं; पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसीसे कामहै॥८०॥
चौ॰ –जों तुम्ह मिलतेहु प्रथम मुनीसा। सुनतिउँ सिखतुम्हारि धरि सीसा॥

श्रव में जन्मु संभु हित हारा। को गुन दूषन करे बिचारा॥ १॥ हे मुनीश्वरो! यदि आप पहले मिलते, तो मैं आपका उपदेश सिर-माथे रखकर मुनती। परन्तु अब तो मैं अपना जन्म शिवजीके लिये हार चुकी। फिर गुण दोषोंका विचार कौन करे १॥ १॥

जों तुम्हरे एक एहमराँ खिलेप्री श्री कि हिन्न कि एँ वरेषी ॥ तो कोतुकिथन्ह आलसु नाहीं। वर कन्या अनेक जग माहीं॥ २॥

यदि आपके हृदयमें बहुत ही हठ है और विवाहकी बातचीत (बरेखी) किये बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसारमें वर-कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करनेवाटोंको आलस्य तो होता नहीं [और कहीं जाकर की जिये ] ॥ २॥

जन्म कोटि लगि रगर हमारी। वरउँ संसु न त रहउँ कुश्रारी॥ तजडँ न नारद कर उपदेसू । आपु कहिं सत बार महेसू ॥ ३॥ मेरा तो करोड़ जन्मींतक यही हठ रहेगा कि या तो शिवजीको वल्ँगी, नहीं तो कुमारी ही रहूँगी। स्वयं शिवजी सौ बार कहें, तो भी नारदजीके उपदेशको न छोड़ूँ गी।। ३॥

मैं पा परडँ कहइ जगदंबा। तुम्ह गृह गवनहु भयउ विलंबा॥ देखि प्रेमु बोले मुनि ग्यानी। जय जय जगदंबिके भवानी॥ ४॥ जगज्जननी पार्वतीजीने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ। आप अपने घर जाइये; बहुत देर हो गयी। [शिवजीमें पार्वतीजीका ऐसा] प्रेम देखकर ज्ञानी सुनि वोळे-हे जगजननी! हे भवानी! आपकी जय हो! जय हो!!॥४॥

दो॰ नुम्ह माया भगवान् सिव सकल जगत पितु मातु । नाइ चरन सिर मुनि चले पुनि पुनि हरषत गातु ॥ ८१॥ आप माया हैं और शिवजी भगवान् हैं। आप दोनों समस्त जगत्के माता-पिता हैं। [यह कहकर ] मुनि पार्वतीजीके चरणोंमें सिर नवाकर चल दिये । उनके शरीर बार-बार पुलकित हो रहे थे ॥ ८१ ॥

चौ०-जाइ मुनिन्ह हिमवंतु पठाए। करि विनती गिरजहिं गृह ल्याए॥

बहुरि सप्तरिपि सिव पहिं जाई। कथा उमा के सकल सुनाई॥ १॥ मुनियोंने जाकर हिमवान्को पार्वतीजीके पास भेजा और वे विनती करके उनको घर हे आये; फिर सप्तर्षियोंने शिवजीके पास जाकर उनको पार्वतीजीकी सारी कथा सुनायी ॥ १ ॥

भए मगन सिव सुनत सनेहा। हरिष सप्तरिषि गवने गेहा॥ मनु थिर करि तब संसु सुजाना । लगे करन रघुनायक ध्याना ॥ २ ॥ पार्वती जीका प्रेम सुनते ही शिवजी आनन्दमग्न हो गये। सप्तर्षि प्रसन्त होकर अपने घर (ब्रह्मलोक) को चले गये। तब सुजान शिवजी मनको स्थिर करके श्रीरघुनाथजीका ध्यान करने लगे ॥ २ ॥

तारकु असुर भयं तेहि काला। भुज प्रताप बल तेज बिसाला॥

तेहिं सब छोक छोकपति जीते। भए देव सुख संपति रीते॥ ३॥ उसी समय तारक नामका असूर हुआ। उसी कारियाकी प्राचीका बल, प्रताप और तेज बहुत बहुत प्राची असने सब लोक और लोकपालोंको जीत लिया, सब देवता सुख और सम्पत्तिसे रहित हो गये॥ ३॥

अजर अमर सो जीति न जाई। हारे सुर करि विविध ठराई।।
तब बिरंचि सन जाइ पुकारे। देखे विधि सब देव दुखारे॥ ४॥
वह अजर-अमर था, इसिलये किसीसे जीता नहीं जाता था। देवता
उसके साथ बहुत तरहकी लड़ाइयाँ लड़कर हार गये। तब उन्होंने बढ़ाजीके
पास जाकर पुकार मचायी। बहाजीने सब देवताओं को दुखी देखा॥ ४॥
दो०—सब सन कहा बुझाइ बिधि दनुज निधन तब होइ।

संभु सुक संभूत सुत एहि जीतइ रन सोइ॥ ८२॥ ब्रह्माजीने सबको समझाकर कहा—इस दैत्यकी मृत्यु तब होगी जब

शिवजीके वीर्यसे पुत्र उत्पन्न हो, इसको युद्धमें वही जीतेगा ॥ ८२ ॥ चौ०-मोर कहा सुनि करहु उपाई । होइहि ईस्वर करिहि सहाई ॥

सतीं जो तजी दच्छ मख देहा। जनमी जाइ हिमाचल गेहा॥ १॥ मेरी बात सुनकर उपाय करो। ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जायगा। सतीजीने जो दक्षके यज्ञमें देहका त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचलके घर जाकर जन्म लिया है॥ १॥

तेहिं तपु कीन्ह संसु पित छागी। सिव समाधि वेठे सबु त्यागी॥ जदिष श्रह्इ असमंजस भारी। तदिष बात एक सुनहु हमारी॥२॥ उन्होंने शिवजीको पित बनानेके लिये तप किया है; इधर शिवजी सब छोड़-छाड़कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजसकी बात, तथापि मेरी एक बात सुनो॥२॥

पठवहु कामु जाइ सिव पाहीं। करे छोमु संकर मन माहीं॥ तब हम जाइ सिवहि सिर नाई। करवाउव विवाहु वरिआई॥ ३॥ तुम जाकर कामदेवको शिवजीके पास भेजो, वह शिवजीके मनमें क्षोम उत्पन्न करे (उनकी समाधि भङ्ग करे)। तब हम जाकर शिवजीके चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती (उन्हें राजी करके) विवाह करा देंगे॥ ३॥

पृहि बिधि भलेहिं देवहित होई। मत अति नीक कहइ सबुकोई॥ अस्तुति सुरन्ह कीन्द्रि अति हेत्। प्रगटेउ विषमबान झषकेत्॥ ४॥ इस प्रकारसे भले ही देवताओंका हित हो [ और तो कोई उपाय नहीं है]। सबने कहा—यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओंने बड़े प्रेम-से स्तुति की, तब विषम (पाँच) बाण धारण करनेवाला और मछलीके चिह्न युक्त ध्वजावाला कामदेव प्रकट हुआ॥ ४॥

दो॰-सुरन्ह कही विज्ञाविषातिअनुस्सुनि अनुःक्तिस्तिलार । संभु विरोध न कुसलमोहि विहस्ति कहेउ अस मार ॥ ८३॥ देवताओंने कामदेवसे अपनी सारी विपत्ति कही । सुनकर कामदेवे मनमें विचार किया और हँसकर देवताओंसे यों कहा कि शिवजीके साथ विरोध करनेमें मेरी कुशल नहीं है ८३ ॥

चौ०-तद्भि करव में काज तुम्हारा । श्रुति कह परमधरम उपकारा ॥
पर हित टागि तजह जो देही । संतत संत प्रसंसिंह तेही ॥ १॥
तथापि में तुम्हारा काम तो कहँगा, क्योंकि वेद दूसरेके उपकारको
परम धर्म कहते हैं । जो दूसरेके हितके लिये अपना शरीर त्याग देता है,
संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं ॥ १ ॥

अस किह चलेउ सबिह सिरुनाई। सुमन धनुष कर सहित सहाई॥ चलत मार अस हृद्य बिचारा। सिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा॥२॥ यों कह, और सबको सिरनवाकर कामदेव अपने पुष्पके धनुषको हाथम टेकर [वसन्तादि] सहायकोंके साथ चला। चलते समय कामदेवने हृद्यमें ऐसा विचार किया कि शिवजीके साथ विरोध करनेसे मेरा मरण निश्चित है॥२॥

तब आपन प्रभाउ बिस्तारा। निज बस कीन्ह सकलसंसारा॥ कोपेड जर्बाहें बारिचरकेत्। छन महुँ मिटे सकल श्रुति सेत्॥३॥ तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसारको अपने वशमें कर लिया। जिस समय उस मछलीके चिह्नकी ध्वजावाले कामदेवने कोप किया, उस समय धणभरमें ही वेदोंकी सारी मर्यादा मिट गयी। ३॥

ब्रह्मचर्ज व्रत संजम नाना । धीरज धरम ग्यान विग्याना ॥
सदाचार जप जोग विरागा । सभय विवेक कटकु सबु भागा ॥ ४ ॥
ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकारके संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान,
सदाचार, जप, योग वैराग्य आदि विवेककी सारी सेना डरकर भाग गयी ॥४॥
छ०-भागेउ विवेकु सहाय सहित सो सुभट संजुग महि मुरे ।

सद्ग्रंथ पर्वंत कंद्रिह महुँ जाइ तेहि अवसर दुरे ॥ होनिहार का करतार को रखवार जग खरभर परा। दुइ माथकहिरतिनाथजेहिकहुँ कोपिकरधनुसरुधरा॥

विवेक अपने सहायकांसिहत माग गया, उसके योद्धा रणभूमिसे पीठ दिखा गये। उस समय वे सब सद्भन्थरूपी पर्वतकी कन्दराओं में जा छिपे (अर्थात् ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचारादि प्रन्थों में ही लिखे रह गये; उनका आचरण छूट गया )। सारे जगत्में खलजली मच गयी [ और सब कहेंने लगे—] हे विधाता! अब नियालिक किसे एक हिम्मी हमारी रक्षा कीन करेगा? ऐसि कि दिखेल कीन है, जिसके लिये रितके पित कामदेवने कोप करके हाथमें धनुष-बाण उठाया है?

दो०-जे सर्जीव जग अचर चर नारि पुरुष अस नाम ।
ते निज निज मरजाद तिज भए सकल वस काम ॥ ८४ ॥
जगत्में स्त्री-पुरुष संज्ञावाले जितने चर-अचर प्राणी थे, वे सब
अपनी-अपनी मर्यादा छोड़कर कामके वहा हो गये ॥ ८४ ॥
चौ०-सबके हृद्य मदन अभिलाषा । लता निहारि नवहिं तर साखा ॥

नदीं उमिंग अंबुधि कहुँ धाई । संगम करिंह तलाव तलाई ॥ १ ॥ सबके हृदयमें कामकी इच्छा हो गयी । लताओं ( वेलों ) को देखकर वृक्षोंकी डालियाँ झुकने लगीं । निदयाँ उमड़-उमड़कर समुद्रकी ओर दौड़ीं और ताल-तलैयाँ भी आपसमें संगम करने ( मिलने-जुलने ) लगीं ॥ १ ॥

जहँ श्रसि दसा जड़न्ह के बरनी। को किह सकइ सचेतन करनी।
पसु पच्छी नभ जल थल चारी। भए कामबस समय बिसारी।। २॥
जब जड़ (बृक्ष, नदी आदि) की यह दशा कही गयी, तब चेतन
जीवोंकी करनी कौन कह सकता है शिआकाश, जल और पृथ्वीपर विचरनेबाले सारे पशु-पक्षी [अपने संयोगका] समय मुलाकर कामके वश हो गये।। २॥

मदनअंध ब्याकुल सब लोका। निसि दिनु निहं अवलोकिह कोका॥ देव दनुज नर किनर ब्याला। प्रेत पिसाच भूत बेताला॥ ३॥ सब लोग कामान्ध होकर ब्याकुल हो गये। चकवा-चकई रात-दिन नहीं देखते। देव, दैला, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भृत, बेताल—॥ ३॥

इन्ह के दसा न कहेउँ बखानी। सदा काम के चेरे जानी॥
सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी। तेषि कामबस भए वियोगी॥ ४॥
ये तो सदा ही कामके गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशाका
वर्णन नहीं किया। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महान् योगी भी कामके
वश होकर योगरहित या स्त्रीके विरही हो गये॥ ४॥
छं०-भए कामबस जोगीस तापस पावँरन्हि की को कहे।

नेमए कामवल जागाल तापूर्व पाय है है । देखाँहं चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे ॥ अबला विलोकहिं पुरुषमय जगु पुरुष सब अवलामयं। दुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर कामकृत कौतुक अयं॥

जब योगीश्वर और तपस्वी भी कामके वश हो गये, तब पामर मनुष्योंकी कीन कहे ? जो समस्त चराचर जगत्को ब्रह्ममय देखते थे वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियाँ सारे संसारको पुरुषमय देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगें। इंके स्त्रिक्त स्त्री स्त्रिक्त स्त्री स

सो०-धरी न काहूँ धीर सब के मन मनसिज हरे। जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहि काल महुँ॥८५॥ किसीने भी हृदयमें धेर्य नहीं धारण किया, कामदेवने सबके मन हर लिये। श्रीरघुनाथजीने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे॥८५॥ चौ०-उभय बरी असकौतुक भयऊ। जो लिंग कामु संभु पहिंगवऊ॥

सिवहि बिलोकि ससंकेड मारू। भयड जथाथिति सबु संसारू॥ १॥ दो घड़ीतक ऐसा तमाशा हुआ, जबतक कामदेव शिवजीके पास पहुँच गया। शिवजीको देखकर कामदेव डर गया, तब सारा संसार किर जैसा-का-तैसा स्थिर हो गया॥ १॥

भए तुरत सब जीव सुखारे । जिमि मद उतिर गएँ मतवारे ॥
स्वृद्धि देखि मदन भय माना । दुराधरप दुर्गम भगवाना ॥ २ ॥
तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गये जैसे मतवाले (नशा पिये
हुए) लोग मद (नशा) उतर जानेपर सुखी होते हैं । दुराधर्ष (जिनको
पराजित करना अत्यन्त ही कठिन है ) और दुर्गम (जिनका पार पाना
कठिन है ) भगवान (सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्यरूप
छः ईश्वरीय गुणोंसे युक्त ) स्व्र (महाभयङ्कर) शिवजीको देखकर कामदेव

फिरत लाज कछु करि निर्ध जाई। मरनु ठानि मन रचेसि उपाई॥
प्रगटेसि तुरत रुचिर रितुराजा। छुसुमित नव तरु राजि बिराजा॥ ३॥
लीट जाने में लजा मालूम होती है, और करते कुछ बनता नहीं।
व्याखिर मनमें मरनेका निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुन्दर
मुद्योभित हो गर्यी॥ ३॥

बन उपवन वापिका तहागा। परम सुभग सब दिसा विभागा॥
जहाँ तहुँ जनु उमगत अनुरागा। देखि मुएहुँ मन मनिसज जागा॥ ४॥
वन-उपवन, बाबली-तालाव और सब दिशाओंके विभाग परम
मुन्दर हो गये। जहाँ-तहाँ मानो प्रेम उमङ् रहा है, जिसे देखकर मरे

छं०-जागइ मनोभव मुण्हुँ मन वन सुभगता न परै कही। सीतल सुगंध सुमंद मास्त मदन अनल सखा सही॥ विकसे सरिन्ह वहु कंज गंजन मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक्क सुक्ष सरस रव करिगान नाचहिं अपलग मरे क्रिक्टाइटिनार्डें भ्रीपुम्हाइद्वेष्ठ ह्यान्ते क्रान्ते क्रान्ति सुन्द स्वयः कर्कणानहीं चा सकती। कामरूपी अग्निका सचा मित्र शीतल-मन्द-सुगन्धित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गये, जिनपर सुन्दर भौरोंके समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएँ गा-गाकर नाचने लगी।

दो॰-सकल कला करि कोटि विधि हारेड सेन समेत। चली न अचल समाधि सिव कोपेड हृदयनिकेत॥ ८६॥ कामदेव अपनी सेनासमेत करोड़ों प्रकारकी सब कलाएँ (उपाय) करके हार गया, पर शिवजीकी अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव कोधित हो उठा॥ ८६॥

चौ०-देखिरसाल बिटप बर साखा। तेहि पर चड़ेउ मदनु मन माखा ॥

सुमन चाप निज्ञ सर संधाने। अति रिस ताकिश्रवन लिगताने॥ १॥ आमके वृक्षकी एक सुन्दर डाली देखकर मनमें क्रोधसे भरा हुआ कामदेव उसपर चढ़ गया। उसने पुष्पधनुषपर अपने [पाँचों] बाण चढ़ाये और अत्यन्त क्रोधसे [लक्ष्यकी ओर] ताककर उन्हें कानतक तान लिया॥ १॥

छाड़े बिषम बिसिख उर लागे। छूटि समाधि संभु तब जागे॥
भयउ ईस मन छोभु विसेषी। नयन उघारि सकल दिसि देखी॥ २॥
कामदेवने तीक्ष्ण पाँच वाण छोड़े, जो शिवजीके हृदयमें लगे। तब
उनकी समाधि टूट गयी और वे जाग गये। ईश्वर (शिवजी) के मनमें
बहुत क्षोभ हुआ, उन्होंने आँखें खोलकर सब ओर देखा॥ २॥

सौरभ पछव मदनु बिलोका। भयउ कोषु कंपेउ त्रैलोका॥
तब सिवँ तीसर नयन उघारा। चितवत कासु भयउ जिर छारा॥ ३॥
जब आमके पत्तोंमें [ि छिपे हुए ] कामदेवको देखा तो उन्हें बड़ा कोध
हुआ, जिससे तीनों लोक काँप उठे। तब शिवजीने तीसरा नेत्र खोला,
उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया॥ ३॥

हाहाकार भयउ जग भारी। डरपे सुर भए असुर सुखारी॥
समुक्षिकामसुखु सोचिह्नं भोगी। भए अकंटक साधक जोगी॥ ४॥
जगत्में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गये, दैत्य सुखी हुए।
भोगी लोग कामसुखको याद करके चिन्ता करने लगे और साधक योगी
निष्कण्टक हो गये हैं मार्गा Satya Vrat Shastri Collection.

छं० - प्रेमेनिव अप्रतेष्ठक अवस्थिति सिक्सिक्षिक सिविक्षिति सिविक्

सुनते ही मूर्छित हो गयी। रोती-चिल्लाती और भाँति-भाँतिसे करणा करती हुई वह शिवजीके पास गयी। अत्यन्त प्रेमके साथ अनेकी प्रकारसे विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गयी। शीव प्रसन्न होनेवाले कृपाल शिवजी अवला (असहाया स्त्री) को देखकर सुन्दर (उसकी सान्त्वना देनेवाले) वचन बोले—॥

दो॰-अव तें रित तव नाथ कर होइहि नामु अनंगु।
विज्ञवपुट्यापिहि सबिह पुनि सुजु निजमिलन प्रसंगु॥८०॥
हे रित! अबसे तेरे स्वामीका नाम अनङ्ग होगा। वह विना ही
दारीरके सक्को व्यापेगा। अब त् अपने पितसे मिलनेकी वात सुन॥८०॥
चौ॰-जब जदुबंस कृष्न अवतारा। होइहि हरन महा महिभारा॥

कृष्न तनय होइहि पित तोरा। बचनु अन्यथा होइ न मोरा॥ १॥ जब पृथ्वीके बड़े भारी भारको उतारनेके लिये यदुवंदामें श्रीकृष्णका अवतार होगा, तब तेरा पित उनके पुत्र (प्रद्युम्न) के रूपमें उत्पन्न होगा। मेरा यह बचन अन्यथा नहीं होगा॥ १॥

रित गवनी सुनि संकर बानी। कथा अपर अब कहुउँ बखानी॥ देवन्ह समाचार सब पाए। ब्रह्मादिक बैकुंठ सियाए॥ २॥ शिवजीके वचन सुनकर रित चली गयी। अब दूसरी कथा बखानकर (विस्तारसे) कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओंने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुण्टको चले॥ २॥

सब सुर बिण्तु बिरंचि समेता। गए जहाँ सिव कृपानिकेता॥
पृथक पृथक तिन्ह कीन्हि प्रसंसा। भए प्रसन्न चंद्र अवतंसा॥ ३॥
फिर वहाँसे विष्णु और ब्रह्मासहित सब देवता वहाँ गये जहाँ कृपाके
धाम शिवजी थे। उन सबने शिवजीकी अलग-अलग स्तुति की, तब शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो गये॥ ३॥

बोले कुपासिंधु वृषकेत्। कहहु अमर आए केहि हेत्॥ कह बिधितुम्ह प्रभु अंतरजामी। तदिप भगति बस बिनवर्ड स्वामी॥ ४॥ कृपाके समुद्र शिवजी बोले—हे देवताओं! कृष्टिये, आप किसलिये CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, आये हैं ? ब्राघात्रात्रीस्वेत्क्यू (Arigar Bain la seu Grand Arigar Bain la seu Bain la s

दो०-सकल सुरन्ह के हृद्यँ अस संकर परम उछाहु। निज नयनिन्ह देखा चहिंह नाथ तुम्हार विवाहु॥ ८८॥ हे शंकर! सब देवताओं के मनमें ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ! वे अपनी आँखोंसे आपका विवाह देखना चाहते हैं॥ ८८॥

चौ०-यह उत्सव देखिल भिर लोचन।सोइ कछ करह मदन मद मोचन॥

कासु जारिरित कहुँ बह दीन्हा। कृपासिधु यह बति भल कीन्हा॥ १॥ हे कामदेवके मदको चूर करनेवाले! आप ऐसा कुछ कीजिये जिससे सब लोग इस उत्सवको नेत्र भरकर देखें। हे कृपाके सागर! कामदेवको भस्म करके आपने रितको जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया॥ १॥

सासित करि पुनि करिंह पसाऊ। नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ॥ पारवतीं तपु कीन्ह अपारा। करहु तासु अब अंगीकारा॥ २॥ हे नाथ! श्रेष्ठ स्वामियोंका यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दण्ड देकर किर कृपा किया करते हैं। पार्वतीने श्रपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिये॥ २॥

सुनि बिधि बिनय समुक्षिप्रभु बानी। ऐसे इहोउ कहा सुन्तु मानी॥
तब देवन्ह दुंदुभीं बजाईँ। बरिष सुमन जय जय सुर साईँ॥३॥
बह्याजीकी प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके वचनोंको याद
करके शिवजीने प्रसन्नतापूर्वक कहा, 'ऐसा ही हो।' तब देवताओंने नगाड़े
बजाये और फूलोंकी वर्षा करके 'जय हो! देवताओंके स्वामीकी जय हो'
ऐसा कहने लगे॥३॥

अवसरु जानि सप्तरिषि आए। तुरतिहं बिधि गिरिभवन पठाए॥ प्रथम गए जहूँ रहीं भवानी। बोले मधुर बचन छल सानी॥ ४॥ उचित अवसर जानकर सप्तिषे आये और ब्रह्माजीने तुरंत ही उन्हें हिमाचलके घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गये जहाँ पार्वतीजी थीं, और उनसे छलसे भरे मीटे (विनोदयुक्त, आनन्द पहुँचानेवाले) वचन बोले-॥४॥ दो०-कहा हमार न सुनेहु तव नारद कें उपदेस।

अव भा झूठ तुम्हार पन जारेड कामु महेस ॥ ८९ ॥ नारदं जीके उपदेशसे तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी । अब तो तुम्हारा पण झूटा हो गया, क्योंकि महादेवजीने कामको ही भस्म कर डाला ॥ ८९ ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Digitized by Arya **इन्स्यान्यान्या** कार्यास्त्र विकारण

चौ०-सुनि बोर्छी सुसुकाइ भवानी। उचितकहेहु सुनिवर विग्यानी॥ तुम्हरें जान कामु अब जारा। अब लगि संभु रहै सविकारा॥ १॥ यह सुनकर पार्वतीजी मुसकराकर वोळी-हे विज्ञानी मुनिवरो! आपने उचित ही कहा। आपकी समझमें शिवजीने कामदेवको अब जलाया है, अवतक तो वे विकारयुक्त (कामी) ही रहे!॥ १॥

हमरें जान सदा सिव जोगी। अज अनवद्य अकाम अभोगी॥ जों में सिव सेये अस जानी। प्रीति समेत कर्म मन वानी॥ २॥ किन्तु हमारी समझसे तो शिवजी सदासे ही योगी, अजन्मा, अनिन्य, कामरहित और भोगहीन हैं और यदि मैंने शिवजीको ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्मसे प्रेमसहित उनकी सेवा की है-॥ २॥

तौ हमार पन सुनहु सुनीसा। करिहद्विं सत्य कृपानिधि ईसा॥ तुम्ह जो कहा हर जारेउ मारा । सोइ अति बड़ अविवेकु तुम्हारा ॥ ३ ॥ तो हे मुनीश्वरो ! मुनिये, वे ऋपानिधान भगवान् मेरी प्रतिज्ञाको सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजीने कामदेवको भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है ॥ ३ ॥

तात अनल कर सहज सुभाऊ। हिम तेहि निकट जाइ नहिं काऊ॥ गएँ समीप सो अवसि नसाई। असि मन्मथ महेस की नाई॥ ४॥ हे तात ! अग्निका तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जानेपर वह अवश्य नष्ट हो जायगा। महादेवजी और कामदेवके सम्बन्धमें भी यही न्याय (बात ) समझना चाहिये॥ ४॥ दो॰-हियँ हरषे मुनि वचन सुनि देखि प्रीति विस्वास।

चले भवानिहि नाइ सिर गए हिमाचल पास ॥ ९०॥ पार्वतीके वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदयमें बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानीको सिर नवाकर चल दिये और हिमा-

चटके पास पहुँचे ॥ ९०॥

चौ०-सञ्जू प्रसंगु गिर्पितिहि सुनावा। मदन दहन सुनि अति दुखु पावा॥ बहुरिकहेंड रति कर बरदाना। सुनि हिमवंतबहुत सुखु माना॥ १॥ उन्होंने पर्वतराज हिमाचलको सब हाल सुनाया । कामदेवका भस होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियोंने रतिके वरदानकी वात कही, उसे सुनकर हिमवानने बहुत सुख टिमार्टिंगोली. १॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shasar

पत्री सप्तरिषिन्ह सोइ दीन्ही। गिह्नपद विनय हिमाचल कीन्ही॥ जाइ विधिहि तिन्ह दीन्हि सो पाती। बाचत प्रीतिन हृद्यँ समाती ॥ ३ ॥ फिर हिमाचलने वह लग्नपत्रिका सप्तर्षियोंको दे दी और चरण पकड़-कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्नपत्रिका ब्रह्माजीको दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदयमें प्रेम समाता न था॥ ३॥

लगन बाचि अज सबिह सुनाई। इस्पे सुनि सब सुर ससुदाई॥ सुमन बृष्टि नभ बाजन बाजे। मंगल कलस दसहुँ दिसि साजे॥ ४॥ ब्रह्माजीने लग्न पढ़कर सबको सुनाया, उसे सुनकर सब मुनि और देवताओंका सारा समाज हर्षित हो गया। आकाशसे फूलोंकी वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओंमें मङ्गल-कलश सजा दिये गये॥ ४॥

दो॰—लगे सँवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। होहिं सगुन मंगल सुभद करिं अपछरा गान॥९१॥ सब देवता अपने भाँति-भाँतिके वाहन और विमान सजाने लगे।

कत्याणप्रद मङ्गल शकुन होने लगे और अप्सराएँ गाने लगीं ॥ ९१॥ चौ०—सिवहि संभु गन करिह सिंगारा। जटा मुकुट बहिमौर सँवारा ॥ कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। तन विभूति पट केहरि छाला॥ १॥

हिावजीके गण शिवजीका शृङ्कार करने लगे। जटाओंका मुकुट बनाकर उसपर सॉपोंका मौर सजाया गया।शिवजीने सॉपोंके ही कुण्डल और कंकण पहने,शरीरपर विभूति रमायी और वस्त्रकी जगह बाधम्बर लपेट लिया॥१॥

सिस ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीनि उपबीत भुजंगा॥
गरल कंठ उर नर सिर माला। असिव बेष सिवधाम कृपाला॥ २॥
शिवजीके सुन्दर मस्तकपर चन्द्रमा, सिरपर गङ्गाजी, तीन नेत्र, साँपोंका
जनेऊ, गलेमें विष और छातीपर नरमुण्डोंकी माला थी। इस प्रकार उनका
वेष अग्रुभ होनेपर भी वे कल्याणके धाम और कृपालु हैं॥ २॥

कर त्रिसूल भरु डमरु बिराजा । चले बसईँ चिह बार्जीई बाजा ॥ देखि सिविह सुरित्रय मुसुकाहीं। बर लायक दुलहिनि जग नाहीं ॥ ३ ॥ एकहाथमें त्रिशुक्क्योपद्भारों डुमरु सुशोभित है। शिवजी बैलपर चढ़कर एकहाथमें त्रिशुक्क्योपद्भारों डुमरु सुशोभित है। शिवजी बैलपर चढ़कर चित्रिं। प्रतिक्षाका व्यक्ति विकास कि विकास कि

[आर कहता ह कि] इस वरके योग्य दुलंहेन संसारमें नहीं मिलेगी ॥॥
विष्नु विरंचि आदि सुरवाता । चिंड चिंद वाहन चले बराता ॥
सुर समाज सब भाँति अनुषा । निंह बरात दूलह अनुरूषा ॥ ४॥
विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं समूह अपने-अपने वाहनों (स्वारियों) पर चढ़कर बरातमें चले । देवताओं का समाज सब प्रकारते अनुषम (परम सुन्दर) था, पर दूल्हेके योग्य बरात न थी ॥४॥

दो॰-विष्तु कहा अस विहसि तव बोिल सकल दिसिराज । विलग विलग होइ चलहु सव निज निज सहित समाज॥९२॥ तत्र विष्णुमगवान्ने सब दिक्पालींको बुलाकर हँसकर ऐसा कहा—

सब लोग अपने-अपने दल समेत अलग-अलग होकर चलो ॥ ९२॥ चौ०-बर अनुहारि बरात न भाई। हँसी करेहहु पर पुर जाई॥

विष्तु बचन सुनि सुर मुसुकाने । निज निज सेन सिहत बिलगाने॥ १॥ है भाई! हमलोगोंकी यह बरात वरके योग्य नहीं है। क्या पराये नगर-में जाकर हँसी कराओगे ? विष्णुभगवान्की बात सुनकर देवता मुसकराये और वे अपनी-अपनी सेनासहित अलग हो गये॥ १॥

मनहीं मन महेसु सुसुकाहीं। हिर के बिंग्य बचन निहं जाहीं ॥ अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे। मृंगिहि प्रेरि सकल गन टेरे॥ २॥ महादेवजी [यह देखकर] मन-ही-मन सुसकराते हैं कि विष्णुभगवान् व्यङ्गय-बचन (दिल्ल्या) नहीं छूटते। अपने प्यारे (विष्णुभगवान् ) के इन अति प्रिय बचनों को सुनकर शिवजीने भी भृंगीको भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया॥ २॥

सिव अनुसासन सुनि सब आए । प्रभु पद जळज सीस तिन्ह नाए॥ नाना बाहन नाना बेघा। बिहसे सिव समाज निज देखा॥ ३॥ शिवजीकी आज्ञा सुनते ही सब चले आये और उन्होंने स्वामीके चरण-कमलोंमें सिर नवाया। तरह-तरहकी सवारियों और तरह-तरहके वेषवाले अपने समाजको देखकर शिवजी हँसे ॥३॥

कोउ मुखर्द्दान बिपुल मुख काहू । बिनु पद कर कोउ बहु पद बाहू ॥ विपुल नयन कोउ नयन बिद्दीना। रिष्टपुष्ट कोउ अति तन खीना ॥ कोई जिना मुखका है, किसीके बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाय-पैरका है तो किसीके कई हाथ-पर हैं। किसीके बहुत आँखें हैं तो किसीके एक भी आँख नहीं है। कोई नहन्द्र मोडक्सक्रका के दी कीई बहुत ही दुवला-पतला है ॥४॥ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri छं॰-तन खीन कोड अति पीन पावन कोड अपावन गति धरें। भूपन कराल कपाल कर सब सब सोनित तन भरे।। खर खान सुअर सकाल मुख गन वेप अगनित को गने। वहु जिनस प्रेत पिसाच जोगि जमात वरनत नहिं वने ॥ कोई बहुत सुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेष धारण किये हुए है। भयङ्कर गहने पहने, हाथमें कपाल लिये हैं और सब-के सब शरीरमें ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार-के-से उनके मुख हैं। गणोंके अनिशनत वेपोंको कीन गिने ? बहुत प्रकारके मेत, पिशाच और योगिनियोंकी जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। सो - नाचि गावि गीत परम तरंगी भूत सव!

देखत अति विपरीत वोर्लाहं वचन विचित्र विधि ॥९३॥ भूत-प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं। देखनेमें बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं। और बड़े ही विचित्र ढंगसे बोछते हैं।।९३॥ चौ०-जस दूलहुतसि बनीबराता। कौतुक विविध होहिं मग जाता॥

इहाँ हिमाचल रचेउ बिताना । अति विचित्र निहं जाइ बलाना ॥ ३ ॥ जैसा दूल्हा है अब वैसीही बरात बन गयी है। मार्गमें चलते हुए भाँति-भाँ तिके कीतुक ( तमारो ) होते जाते हैं। इधर हिमाचलने ऐसा विचित्र मण्डप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता ॥ १ ॥

लेल सकल जहँ लगि जग माहीं। लघु विसाल नहिं बरनि सिराहीं॥ बन सागर सब नदीं तलावा । हिमगिरि सब कहुँ नेवत पठावा ॥२॥ जगत्में जितने छोटे-बड़े पर्वत थे,जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता तथा िजतने वन,समुद्र, निद्याँ औरतालाब थे, हिमाचलने सबको न्योता भेजा।।२॥

कामरूप सुंदर तन धारी। सहित समाज सहित वर नारी॥ गण सकल तुहिनाचल गेहा। गार्वाहं मंगल सहित सनेहा ॥ ३॥ वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले सुन्दर शरीर धारणकर सुन्दरी स्त्रियों और समाजोंके साथ हिमाचलके घर गये। सभी स्नेहसहित मङ्गलगीत गाते हैं।। ३।।

प्रथमिंह गिरि बहु गृह सँवराए । जथाजोगु तहँ तहँ सब छाए ॥ पुर सोभा अवलोकि सुहाई । लागह लघु बिरंचि निपुनाई ॥ ४॥ हिमाचलने पहलेहीसे बहुत से घर सजवा रखे थे। यथायोग्य उन-उन स्थानों में सब लोग उतर गये। नगरकी मुन्दर शोभा देलकर ब्रह्माकी रचना-चात्री भी तच्छित्स्मातीर्वाधिके allya Vilat Shastri Collection.

दो॰—जगदंवा जहँ अवतरी सो पुर बरिन कि जाइ। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नृतन अधिकाइ॥९४॥ जिस नगरमें स्वयं जगदम्बाने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो

सकता है। वहाँ ऋिंद्ध, सिद्धि, सम्पत्ति और मुख नित नये बढ़ते जाते हैं ॥ ९४ ॥

चौ०-नगर निकट बरात सुनि आई। पुर खरभर सोभा अधिकाई॥
किर बनाव सिज बाहन नाना। चले लेन सादर अगवाना॥१॥
बरातको नगरके निकट आयी सुनकर नगरमें चहल-पहल मच गर्या,
जिससे उसकी शोभा बढ़ गयी। अगवानी करनेवाले लोग बनाव-श्रृङ्गार
करके तथा नाना प्रकारकी सवारियोंको सजाकर आदरसहित बरातको

हियँ हरपे सुर सेन निहारी। हरिहि देखि अति भए सुखारी॥ सिव समाज जब देखन लागे। बिडरि चले बाहन सब भागे॥ २॥

देवताओं के समाजको देखकर सब मनमें प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान्को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किन्तु जब शिवजीके दलकी देखने छगे तब तो उनके सब वाहन (सवारियोंके हाथी, घोड़े, रथके कें आदि) डरकर भाग चले॥ २॥

धरि धीरज तहुँ रहे सयाने। बालक सब ले जीव पराने॥
गणुँ भवन पूर्शाई पितु माता। कहाँई बचन भय कंपित गाता॥३॥
कुछ बड़ी उम्रके समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़कें
तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँ निर्माहित्सका माता-पिता पूरुते हैं।
तब वे भयरे काँग्रोने कुए अभी स्वा अवन कहते हैं—॥३॥

कहिअ काह कि जाइ न बाता । जम कर धार कियों बरिक्षाता ॥ बक्र बीराह बसहँ असवारा । व्यास्त कपाल विभूषन छारा ॥ ४ ॥ क्या कहें कोई बात कही नहीं जाती । यह बरात है या यमराजकी सेना १ दूवहा पागल है और बेलपर सवार है। साँप, कपाल और राख हो उसके गहने हैं ॥ ४ ॥

छं०-तन छार व्याल कपाल भूषन नगन जटिल भयंकरा। सँग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि विकट मुख रजनीचरा॥ जो जिअत रहिहि बरात देखत पुन्य वड़ तेहि कर सही। देखिहि सो उमा विवाह घर घर बात असि लरिकन्ह कही॥ दूल्हेके शरीरपर राख लगी है; साँप और कपालके गहने हैं; वह नंगा जटाधारी और भयद्वर है। उसके साथ भयानक मुखवाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियाँ और राक्षस हैं। जो बरातको देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वतीका विवाह देखेगा। लड़कोंने घर-घर यही बात कही।

दोहे - समुझि मस समाज सब जनिन जनक मुसुकाहि।

वाल बुझाए विविध विधि निडरु होहु डर नाहिं ॥९५॥ महेश्वर (शिवजी) का समाज समझकर सब लड़कों के माता-पिता मुसकराते हैं। उन्होंने बहुत तरहसे लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डरकी कोई बात नहीं है॥ ९५॥

चौ - ले अगवान वरातहि आए। दिए सबहि जनवास सुहाए॥

मैनाँ सुभ आरती सँवारी। संग सुमंगल गाविह नारी। १॥ अगवान लोग बरातको लिवा लाये, उन्होंने सबको सुन्दर जनवासे उहरनेको दिये। मैना (पार्वतीजीकी माता) ने ग्रुम आरती सजायी और उनके साथकी स्त्रियाँ उत्तम मङ्गलगीत गाने लगीं॥ १॥

कंचन थार सोह बर पानी। परिछन चली हरहि हरषानी॥ बिकट बेष रुद्रहि जब देखा। अबलन्ह उर भय भयउ विसेषा॥२॥ सुन्दर हाथोंमें सोनेका थाल शोभित है, इस प्रकार मैना हर्षके साथ शिवजीका परछन करने चलीं। जब महादेवजीको भयानक वेषमें देखा तब सो स्त्रियोंके मनमें बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया॥ २॥

भागि भवन पेठीं अति त्रासा । गए महेसु जहाँ जनवासा ।। मैना हृद्**यँ भयुट्ट** कुलू भारी । लीन्ही बोलि गिरीसकुमारी ॥ ३ ॥ बहुत ही डरके मारे भागकर वे घरमें बुस गर्यी और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गये। मैनाके हृदयमें बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने पार्वतीजीको अपने पास बुला लिया ॥ ३ ॥

अधिक सनेहँ गोद वैठारी। स्याम सरोजनयन भरेवारी॥ जेहिं विधितुम्हिहि रूपु असदीन्हा। तेहिं जड़ बरु बाउर कसकीन्हा ॥ ४॥ और अत्यन्त रनेहसे गोदमें बैठाकर अपने नील कमलके समान नेत्री-में ऑस् भरकर कहा—जिस विधाताने तुमको ऐसा सुन्दर रूप दिया, उस न्र्खने तुम्हारे दूल्हेको बावला कैसे बनाया ? ॥ ४ ॥

छं ॰ - कस कीन्ह वरु योराह विधि जेहिं तुम्हिं सुंद्रता दई। जो फलु चहिअ सुरतरुहिं सो वरवस ववृरहिं लागई। तुम्ह सहित गिरि तें गिरौं पावक जरों जलनिधि महुँ परौं। घर जाउ अपजसु होउ जग जीवत विवाह न हीं करों। जिस विधाताने तुमको सुन्दरता दी, उसने तुम्हारे लिये वर वावला हैसे बनाया ? जो फल कल्पवृक्षमें लगना चाहिये, वह जबर्दस्ती वब्लमें लग रहा है। में तुम्हें लेकर पहाड़से गिर पहूँगी; आगमें जल जाऊँगी या सम द्रमें कृद पहूँगी। चाहे घर उजड़ जाय और संसारभरमें अपकीर्ति फैल जाय, पर जीते जी में इस वावले वरसे तुम्हारा विवाह न करूँगी।

दो॰ भई विकल अवला सकल दुखित देखि गिरिनारि। करि विलापु रोदति वदति सुता सनेहु सँभारि॥९६॥ हिमाचलकी स्त्री (मैना) को दुखी देखकर सारी स्त्रियाँ व्याकुल हो गर्यी। मैना अपनी कन्याके स्नेहको याद करके विलाप करती, रोती और

कहती थीं-॥ ९६॥

चौ०-नारद कर में काह विगारा । भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा ॥ अस उपदेसु उमिह जिन्ह दीन्हा । बौरे बरिह लागि तपु कीन्हा ॥१॥ मैंने नारदका क्या विगाड़ा था, जिन्होंने मेरा वसता हुआ घर उजाड दिया और जिन्होंने पार्वतीको ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले

सौँचेहुँ उनके मोइ न माया। उदासीन धनु धामु न जाया॥ पर घर घाळक लाज न भीरा । बाँझ कि जान प्रसव के पीरा ॥ २॥ सचमुच उनके न किसीका मोह है, न माया; न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है; वे सबसे उदासीन हैं। इसीसे वे दूसरेका घर उजाइने वाले हैं। उन्हें तृ-विक्रीकिडकाक है, व झाड़रा है। भला बाँझ स्त्री प्रसवकी जननिहि विकल विलोकि भवानी। बोली जुत विवेक मृदु वानी॥ अस विचारि सोचहि मित माता। सो न टरइ जो रचइ विधाता॥३॥ माताको विकल देखकर पार्वतीजी विवेकयुक्त कोमल वाणी बोलीं—हे माता! जो विधाता रच देते हैं, वह टलता नहीं; ऐसा विचारकर तुम सोच मत करो!॥३॥

करम लिखा जों बाउर नाहू। तो कत दोसु लगाइब काहू॥ तुम्हसन मिटिह कि विधि के अंका। मातु व्यर्थ जिन लेहु कलंका॥२॥ जो मेरे भाग्यमें बावला ही पित लिखा है तो किसीको क्यों दोप लगाया जाय १ हे माता! क्या विधाताके अंक तुमसे मिट सकते हैं १ तृथा कलंकका टीका मत लो ॥ ४॥

छं॰ – जिन लेहु मानु कलंकु करना परिहरहु अवसर नहीं।
दुखु सुखु जो लिखा लिलार हमरें जाव जह पाउव तहीं ॥
सुनि उमा वचन विनीत कोमल सकल अवला सोचहीं।
बहु भाँति विधिह लगाइ दूपन नयन वारि विमोचहीं॥
हे माता! कलक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विपाद करनेका
नहीं है। मेरे भाग्यमें जो दुःख-सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊँगी, वहीं
पाउँगी। पाउँनी जीके ऐसे विनयभरे कोमल वचन सुनकर सारी स्नियाँ सोच

नहीं है। मरे मार्थिम आ चुंख चुंख रिला है उठ उठ वहाँ जाउन है। पाऊँगी! पाउँतीजीके ऐसे विनयभरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियाँ सोच करने लगीं। और भाँति-भाँतिसे विधाताको दोष देकर आँखों से आँस् बहाने लगीं। दो०—तेहि अवसर नारद सहित अरु रिषि सप्त समेत।

समाचार सुनि तुहिनगिरि गवने तुरत निकेत ॥९७॥ इस समाचारको सुनते ही हिमाचल उसी समय नारदजी और सत-

र्षियोंको साथ लेकर अपने घर गये॥ ९७॥

चौ०-तत्र नारद सबही समुझावा। पूरुव कथापसंगु सुनावा॥
सयना सत्य सुनहु ममबानी। जगदंबा तव सुता भवानी॥ १॥
तत्र नारदजीने पूर्वजन्मकी कथा सुनाकर सबको समझाया [और
कहा ] कि हे मैना ! तुम मेरी सची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात्
जगजननी भवानी है॥ १॥

अज्ञाञ्चनादि सिक्त अविनासिनि । सदा संभु अरधंग निवासिनि ॥ जग संभव पालन लय कारिनि । निज इच्छा छीला बपु धारिनि॥२॥ ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं। सदा शिवजीके अर्दाङ्गमें रहती हैं। हो जुगनकी उत्पत्ति पालन और संहार करनेवाली हैं और अपनी इच्छासे ही छीला-शरीर धारण करती हैं ॥ २ ॥

जनमीं प्रथम दच्छ गृह जाई। नासु सती सुंदर तनु पाई॥ तहँ हूँ सती संकरिह बिबाहीं। कथा प्रसिद्ध सकल जग माहीं॥३॥ पहले ये दक्षके घर जाकर जन्मी थीं, तब इनका सती नाम था, बहुत सुन्दर इारीर पाया था। वहाँ भी सती इांकरजीसे ही व्याही गयी थीं। यह कथा सारे जगत्में प्रसिद्ध है॥ ३॥

एक बार आवत सिव संगा। देखेड रघुकुल कमल पतंगा॥ भयउ मोहु सिवकहा नकीन्हा । अमबस बेषु सीय कर लीन्हा ॥ ४॥ एक बार इन्होंने दिवजीके साथ आते हुए [राहमें] रघुकुलरूपी कमल-के सूर्व श्रीरामचन्द्रजीको देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिवजीका कहना न मानकर भ्रमवश सीताजीका वेष धारण कर छिया ॥ ४॥

छं - सिय वेषु सतीं जो कीन्ह तेहिं अपराध संकर परिहरीं। हर विरहँ जाइ वहोरि पितु के जग्य जोगानल जरीं। अव जनमि तुम्हरे भवन निज पति लागि दारुन तपुकिया। अस जानि संसय तजहु गिरिजा सर्वदा संकरप्रिया॥

सतीजीने जो सीताका वेष धारण किया, उसी अपराधके कारण शंकर-जीने उनको त्याग दिया। फिर शिवजीके वियोगमें ये अपने पिताके युज्ञमें जाकर वहीं योगाग्निसे भसा हो गर्यी । अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पतिके लिये कठिन तप किया है। ऐसा जानकर सन्देह छोड़ दो, पार्वतीजी तो सदा ही शिवजीकी प्रिया ( अर्द्धाक्किनी ) हैं। दो॰ - सुनि नारद के वचन तव सब कर मिटा विषाद !

छन महुँ व्यापेड सकल पुर घर घर यह संवाद ॥ ९८॥ तत्र नारदके वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षणभरमें यह समाचार सारे नगरमें घर-घर फैल गया ॥ ९८ ॥

चौ०-तय मयना हिमवंत अनंदे। पुनि पुनि पारवती पद बंदे॥ नारि पुरुष सिसु जुबा सयाने। नगर लोग सब अति हरवाने ॥१॥ तत्र मैना और हिमवान् आनन्दमें मग्न हो गये और इन्होंने बार-बार पार्वतीके चरणोंकी वन्दना की । स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, और बृद्ध नगर-के सभी छोग बहुत प्रसन्न हुए ॥ १ ॥

छगे होन पुर मंगलगाना । सजे सबहिं हाटक घट नाना ॥ भाँति अनेक भई जेवनारा । सूपसाख जस कछु व्यवहारा ॥ २ ॥ नगरमं मङ्गलगीत गाये जाने लगे और टुजाबे जल कछ व्यवहारा स कलश सजाये louis मार्थिक प्रश्निक प्रश्निक स्वर्णिक कलश सजाये louis मार्थिक प्रश्निक प्रश्निक स्वर्णिक स्वर्ण सो जेवनार कि जाइ बखानी । बसिंह भवन जेहिं मातु भवानी ॥ सादर बोले सकल बराती । बिष्नु बिरंचि देव सब जाती ॥३॥ जिस घरमें स्वयं माता भवानी रहती हों, वहाँकी ज्योनार (भोजन-सामग्री) का वर्णन कैसे किया जा सकता है १ हिमाचलने आदरपूर्वक सब बरातियोंको—विष्णु, ब्रह्मा और सब जातिक देवताओंको बुलवाया ॥३॥ बिबिधि पाँति बेठी जेवनारा । लागे परुसन निपुन सुआरा ॥

नारिवृंद सुर जेवँत जानी। लगीं देन गारीं मृदु वानी॥ ४॥ भोजन [करनेवालों] की बहुत-सी पंगतें वैठीं। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मण्डलियाँ देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल

चाणीसे गालियाँ देने लगीं ॥ ४ ॥

छं०-गारीं मधुर स्वर देहिं सुंद्रि विंग्य वचन सुनावहीं।
भोजनु करिं सुर अति विळंवु विनोदु सुनि सचु पावहीं॥
जेवँत जो बढ़्यों अनंदु सो मुख कोटिहूँ न परै कह्यो।
अचवाँइ दीन्हें पान गवने वास जहूँ जाको रह्यो॥
सब सुन्दरी स्त्रियाँ मीठे स्वरमें गालियाँ देने लगीं और व्यंग्यमरे वचन
सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसिल्ये
भोजन करनेमें बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजनके समय जो आनन्द बढ़ा,
चह करोड़ों मुँहसे भी नहीं कहा जा सकता। [भोजन कर चुकनेपर]
सबके हाथ-मुहूँ धुलवाकर पान दिये गये। फिर सब लोग, जो जहाँ ठहरे
थे, वहाँ चले गये।

दो०-बहुरि मुनिन्ह हिमवंत कहुँ लगन सुनाई आइ।
समय विलोकि विवाह कर पठए देव वोलाइ॥९९॥
किर मुनियोंने लौटकर हिमवान्को लगन (लग्नपत्रिका) सुनायी
और विवाहका समय देखकर देवताओंको बुला भेजा॥९९॥

चौ०-बोलि सकल सुर सादर लीन्हे। सबिह जथोचित भासन दीन्हे॥ बेदी बेद बिधान सँवारी। सुभग सुमंगल गाविह नारी॥ १॥ सब देवताओंको आदरसिंहित बुलवा लिया और सबको यथायोग्य आसन दिये। वेदकी रीतिसे वेदी सजायी गयी और स्त्रियाँ सुन्दर श्रेष्ठ मञ्जलगीत गाने लगी॥ १॥

सिंघासनु अति दिब्य सुद्दाना । जाड् न बरनि बिरंचि बनावा ॥ बैठे सिव बिपल्ट-सिक्ताई alyह एक सिक्कि लिजास्स तयुराई ॥ २ ॥ वेदिकापर एक अत्यन्त सुन्दर दिव्य सिंहासन था, जिस [की सुन्दरता] का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्माजीका बनाया हुआ था। ब्राह्मणोको सिर नवाकर और हृद्यमें अपने स्वामी श्रीरघुनाथजीका स्मरण करके शिवजी उस सिंघासनपर बैठ गये॥ २॥

बहुरि मुनीसन्ह उमाबोलाई । करि सिंगारु सखीं ले आई ॥
देखत रूपु सकल सुर मोहे । बरने छिब अस जगकिव को है ॥ ३॥
फिर मुनीश्वरोंने पार्वतीजीको बुलाया । सिखयाँ शृङ्कार करके उन्हें ले
आयीं । पार्वतीजीके रूपको देखते ही सब देवता मोहित हो गये । संसारमें
ऐसा किव कीन है जो उस सुन्दरताका वर्णन कर सके ! ॥ ३॥

जगदंबिका जानि भव भामा । सुरन्ह मनिहं मन कीन्ह प्रनामा ॥ सुंदरता मरजाद भवानी । जाइ न कोटिहुँ बदन बखानी ॥ ४ ॥ पार्वतीजीको जगदम्बा और द्यावजीकी पत्नी समझकर देवताओंने मन-ही-मन प्रणाम किया । भवानीजी सुन्दरताकी सीमा हैं। करोड़ों मुखोंसे भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती ॥ ४ ॥

छं ॰ -कोटिहुँ वदन नहिं बनै वरनत जगजननि सोभा महा। सकर्चाहं कहत शकि सेप स्थान संस्कृति ----

सकुचहि कहत श्रुति सेप सारद मंद्रमित तुलसी कहा । छिविखानि मातु भवानि गवनीं मध्य मंडप सिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पित पद कमल मनु मधुकर तहाँ।

जनकार तनाह न सकुच पात पद कमल मनु मधुकर तहा । जनकानी पार्वतीजीकी महान् शोभाका वर्णन करोड़ों मुखोंसे भी करते नहीं बनता । वेद, शेपजी और सरस्वतीजीतक उसे कहते हुए सकुचाजिते हैं, तब मन्दबुद्धि तुल्सी किस गिनतीमें हैं । सुन्दरता और शोभाकी खान माता भवानी मण्डपके बीचमें, जहाँ शिवजी थे, वहाँ गयीं । संकोचके मारे पति (शिवजी) के चरणकमलोंको देख नहीं सकतीं, परन्तु उनका मनरूपी भीरा तो वहीं [ रस-पान कर रहा ] था।

दो॰—मुनि अनुसासन गनपतिहि पृजेउ संभु भवानि ।

कोउ सुनि संसय करें जिन सुर अनादि जियँ जानि ॥१००॥
मिनयोंकी आज्ञासे शिवजी और पार्वतीजीने गणेशजीका पूजन किया।
मिनमें देवताओंको अनादि समझकर कोई इस बातको सुनकर शंका न करें
[िक गणेशजी तो शिव-पार्वतीकी संतान हैं, अभी विवाहसे पूर्व ही के
कहाँसे आ गये ]॥१००॥

चौ०-जिस विवाह के विधि श्रुति गाई। महासुनिन्ह सो सब करवाई ॥ गहि गिर्हास्तु अम्बद्धां प्राप्ति भिवीह समर्पी जानि भवानी ॥ १ ॥ वेदों में विवाहकी जैसी रीति कही गयी है, महामुनियोंने वह सभी रीति <u> श्रे वालकापड श्रे</u> <u>Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri</u>

करवायी । पर्वतराज हिमाचलने हाथमें कुश लेकर तथा कन्याका हाथ पकड़-कर उन्हें भवानी ( शिवपत्नी ) जानकर शिवजीको समर्पण किया ॥ १ ॥ पानिम्रहन जब कीन्ह महेसा । हियँ हरपे तब सकल सुरेसा ॥ बेद्मंत्र मुनिवर उच्चरहीं । जय जय जय संकर सुर करहीं ॥ २ ॥ जब महेश्वर ( शिवजी ) ने पार्वतीका पाणिम्रहण किया, तब [इन्द्रावि] सब देवता हृद्यमें बड़े ही हर्षित हुए । श्रेष्ठ मुनिगण वेदमन्त्रोंका उच्चारण

करने लगे और देवगण शिवजीका जय-जयकार करने लगे ॥ २ ॥ बाजिंद्द बाजन विविध विधाना। सुमनवृष्टि नम में विधि नाना॥ हर गिरिजा कर भयं उविवाहू। सकल भुवन भरि रहा उद्घाहू॥ ३ ॥ अनेकों प्रकारके बाजे वजने लगे ! आकाशते नाना प्रकारके फूलोंकी वर्षा हुई। शिव-पार्वतीका विवाह हो गया। सारे ब्रह्मण्डमें आनन्द भरगया॥ ३ ॥

दासीं दास तुरग रथ नागा। धेनु बसन मनि बस्तु विभागा॥ अन्न कनकभाजन भरि जाना। दाइज दीन्ह न जाइ बखाना॥ ४॥ दासी, दास, रथ, घोड़े, हाथी, गायें, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकारकी चीजें, अन्न तथा सोनेके बर्तन गाड़ियोंमें बदबाकर दहेजमें दिये, जिनका वर्णन नहीं हो सकता॥ ४॥

छं०-दाइज दियो बहु भाँति पुनि कर जोरि हिम भूधर कह्यो। का देउँ पूरनकाम संकर चरन पंकज गहि रह्यो॥ सिवँ कृपासागर ससुर कर संतोषु सब भाँतिहि कियो। पुनि गहे पद पाथोज मयनाँ प्रेम परिपूरन हियो॥

बहुत प्रकारका दहेज देकर किर हाथ जोड़कर हिमाचलने कहा—हे रांकर! आप पूर्णकाम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ ! [ इतना कहकर ] वे शिवजीके चरणकमल पकड़कर रह गये। तब कृपाके सागर शिवजीने अपने ससुरका सभी प्रकारसे समाधान किया। किर प्रेमसे परिपूर्णहृदय मैनाजीने शिवजीके चरणकमल पकड़े [ और कहा—]

दो॰-नाथ उमा मम प्रान सम गृहिक्किरी करेहु।
छमेहु सकल अपराध अब होइ प्रसन्न वरु देहु॥१०१॥

हे नाथ ! यह उमा मुझे मेरे प्राणोंके समान [ प्यारी ] है। आप इसे अपने घरकी टहलनी बनाइयेगा और इसके सब अपराधोंको क्षमा करते रहियेगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिये॥ १०१॥

चौ०-बहु बिधि संभु सासु समुझाई। गवनी भवन चरन सिरु नाई॥ जननी उमा बोर्लि तेव लोन्हीं प्रे खुद्दी सिंद् र सिंद्धां दीन्ही॥ १॥

शिवजीने बहुत तरहसे अपनी सासको समझाया। तब वे शिवजीके चरणोंमें सिर नवाकर घर गयीं। फिर माताने पार्वतीको बुला लिया और गोदमें बैठाकर यह सुन्दर सीख दी-॥ १॥

करेंहु सदा संकर पद पूजा। नारिधरमु पति दें न तृजा॥ बचन कहत भरे लोचन बारी। बहुरि लाइ उर लीन्हि कुमारी॥ २॥ हे पार्वती ! त् सदा शिवजीके चरणोंकी पूजा करना, नारियोंका यही धर्म है। उनके लिये पति ही देवता है, और कोई देवता नहीं है। इस प्रकारकी बातें कहते-कहते उनकी आँखोंमें आँसू भर आये और उन्होंने कन्याको छातीसे चिपटा छिया ॥ २ ॥

कत विधि सर्जी नारि जग माहीं। पराधीन सपनेहुँ सुखु नाहीं॥ भै अति प्रेम विकल महतारी। धीरजु कीन्ह कुसमय विचारी॥ ३॥

[ फिर बोर्टी कि ] विधाताने जगत्में स्त्रीजातिको क्यों पैदा किया ! पराधीनको सपनेमें भी सुख नहीं मिलता। यों कहती हुई माता प्रेममें अत्यन्त विकल हो गयी, परन्तु कुसमय जानकर (दुःख करनेका अवसर त जानकर ) उन्होंने धीरज धरा ॥ ३ ॥

पुनि पुनि मिळति परति गद्दि चरना। परम प्रेमु कछु जाइ न बरना॥ सब नारिन्ह मिलि भेटि भवानी। जाइ जननि उर पुनि लपटानी॥ ४॥ मैना बार-बार मिलती हैं और [पार्वतीके ] चरणोंको पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियोंसे मिल मेंटकर फिर अपनी माताके हृदयसे जा लिपटी ॥ ४ ॥

छं॰-जननिहि बहुरि मिलि चली उचित असीस सब काहूँ दहें। फिरि फिरि विलोकति मातु तन तव सखीं लै सिव पहिं गईं॥ जाचक सकल संतोषि संकर उमा सहित भवन चले। सव अमर हरपे सुमन बरिव निसान नभ वाजे भछे॥

पार्वतीजी मातासे फिर मिलकर चलीं, सब किसीने उन्हें योग्य आशी-र्वाद दिये। पार्वतीजी फिर-फिरकर माताकी ओर देखती जाती थीं। तब सिखयाँ उन्हें शिवजीके पास हो गर्यी । महादेवजी सब याचकोंको संतुष्ट कर पार्वतीके साथ घर (केलास) को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलोंकी वर्षा करने छमे और आकाशमें सुन्दर नगाड़े बजाने छमे।

दो॰-चले संग हिमवंत तव पहुँचावन अति हेतु। विविध्धार्मेतिलपस्तिभुक्ति विदा कीन्ह् वृषकेतु॥१०२॥ तव हिमवान् अत्यन्त प्रेमसे शिवजीको पहुँचानेके छिये साथ चले।

Digitized by Arya Samai Foundation Chennal and eGangotri चुषकेतु (शिवजी) ने बहुत तरहसे उन्हें संतोप कराकर विदा किया ॥१०२॥ चौ०-तुरत भवन आए गिरिराई। सकल सेल सर लिए बोलाई॥

आदर दान बिनय बहुमाना । सब कर बिदा कीन्ह हिमवाना ॥ १ ॥ पर्यतराज हिमाचल तुरंत घर आये और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरोंको बुलाया । हिमवान्ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मानपूर्वक सबकी विदाई की ॥ १ ॥

जबहिं संभु केलासिं आए। सुर सब निजनिज लोकसियाए॥ जगत मातु पितु संभु भवानी। तेहिं सिंगार न कहउँ बखानी॥२॥ जब शिवजी केलास पर्वतपर पहुँचे, तब सब देवता अपने-अपने लोकोंको चले गये। [ तुलसीदासजी कहते हैं कि ] पार्वतीजी और शिवजी जगत्के माता-पिता हैं, इसलिये में उनके श्रद्धारका वर्णन नहीं करता॥२॥

कर्राहं बिबिध बिधि भोग बिलासा। गनन्ह समेत वसिंह केलासा॥ हर गिरिजा बिहार नित नयऊ। एहि बिधि बिपुल काल चिल गयऊ॥३॥ शिव-पार्वती विविध प्रकारके भोग-विलास करते हुए अपने गणोंसहित कैलासपर रहने लगे। वे नित्य नये विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया॥३॥

तव जनमेड घटबद्द कुमारा । तारकु असुरु समर जेहिं मारा ॥ आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । घट्मुख जन्मु सकल जग जाना ॥ ४ ॥ तव छः मुखवाले पुत्र (स्वामिकार्तिक) का जन्म हुआ, जिन्होंने [बड़े होनेपर ] युद्धमें तारकासुरको मारा । वेद, शास्त्र और पुराणोंमें स्वामिकार्तिकके जन्मकी कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत् उसे जानता है ॥ ४ ॥ छं० जगु जान पन्मुख जन्मु कर्मु प्रतापु पुरुषारथु महा । तेहि हेतु में बृषकेतु सुत कर चरित संछेपहि कहा ॥ यह उमा संभु विवाहु जे नर नारि कहाँहें जे गावहीं।

कल्यान काज विवाह मंगल सर्वदा सुखु पावहीं ॥
पडानन (खामिकार्तिक) के जन्म, कमें, प्रताप और महान् पुरुषार्थको सारा जगत् जानता है। इसलिये मैंने चूपकेतु (शिवजी) के पुत्रका
चित्र संक्षेपसे ही कहा है। शिव-पार्वतीके विवाहकी इस कथाको जो स्त्रीपुरुष कहेंगे और गायेंगे, वे कल्याणके कार्यों और विवाहादि मङ्गलोंमें सदा
सुख पावेंगे।

दो॰—चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहिं पारु। वरनै तुळ्लीदमसु किम्रि ∨क्षकिम्मितसंब∈ाम्माँरु ॥ १०३॥ Digitized by Arya Samai Foundation Chennal and eGangoth शिरिजापित महादेवजीका चरित्र समुद्रके समान (अपार) है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यन्त मन्द्रबुद्धि और गँवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है! ॥ १०३॥

चौ०-संभु चरित सुनि सरस सुहावा। भरहाज सुनि श्रात सुखु पावा॥
वहु लालसा कथा पर बाढ़ी। नयनिह नीरु रोमावलि ठाढ़ी॥१॥
शिवजीके रसीले और सुहावने चरित्रको सुनकर सुनि भरद्वाजजीने
बहुत ही सुख पाया। कथा सुननेकी उनकी लालसा बहुत बढ़ गयी। नेत्रोंमें जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गयी॥१॥

प्रेम विवस मुख आवन बानी। दसा देखि हरपे मुनि ग्यानी॥
अहो धन्य तव जन्मु मुनीसा। तुम्हिह प्रान सम प्रिय गोरीसा॥ २॥
वे प्रेममें मुग्ध हो गये, मुखसे वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा
दिखकर ज्ञानी मुनि वाज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए [और बोले—] हे मुनीश।
अहा हा! तुम्हारा जन्म धन्य है; तुमको गौरीपति शियजी प्राणोंके समान
प्रिय हैं॥ २॥

सिव पद कमल जिन्हिं रित नाहीं। रामिंह ते सपने हुँ न सोहाहीं॥ बितु छल बिखनाथ पद ने हु। राम भगत कर लच्छन पह ॥३॥ शिवजीके चरणकमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्रीरामचन्द्रजीको स्वप्नमें भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्रीशिवजीके चरणों में निष्कपट (विशुद्ध) प्रेम होना, यही रामभक्तका लक्षण है॥ ३॥

सिव सम को रघुपित बतधारी । विनु अघ तजी सती असि नारी ॥
पनु किर रघुपित भगित देखाई । को सिवसम रामिह प्रिय भाई ॥॥॥
दावजीके समान रघुनाथजी [की भक्ति] का व्रत धारण करनेवाला
कौन है ? जिन्होंने विना ही पापके सती-जैसी स्त्रीको त्याग दिया और
प्रतिज्ञा करके श्रीरघुनाथजीकी भक्तिको दिखा दिया । हे भाई ! श्रीरामचन्द्रजीको शिवजीके समान और कौन प्यारा है ? ॥ ४ ॥
दो -प्रथमिंद में क्यार कि

दो॰-प्रथमिंह में किह सिव चरित वृझा मरमु तुम्हार।
सुचि सेवक तुम्ह राम के रिहत समस्त विकार ॥१०४॥
मैंने पहले ही शिवजीका चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया।
तुम श्रीरामचन्द्रजीके पवित्र सेवक हो और समस्त दोषोंसे रहित हो॥१०४॥
ची॰-में जाना तुम्हार गुन सीला। कहुउँ सुनहु अब रघुपित लीला॥

सुनु सुनि बाजु समागमतोरें। कृष्टि नुजु बब रघुपात लोला ॥ मैंने तुम्हिरिनीण और इति जान लिया। अब मैं श्रीरघुनाथजीकी लीला कहेती हूँ, धुनी पुनी पुनी है चुनि श्रीज तुम्हार मिलनेसे मर मनम जो आनन्द हुआ है, वह कहा नहीं जा सकता ॥ १॥

राम चरित अति अमित मुनीसा। कहि न सकिह सत कोटि अहीसा॥ तदिष जथाश्रुत कहउँ बखानी। सुमिरि गिरापित प्रभु धनुपानी॥ २॥ हे मुनीश्वर! रामचरित्र अत्यन्त अपार है। सौ करोड़ शेषजी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है, वैसा वाणीके स्वामी (प्रेरक) और हाथमें धनुष लिये हुए प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके कहता हूँ॥ २॥

सारद दारुनारि सम स्वामी। रामु स्वधर अंतरजामी॥
जेहि पर कृपा करिंद जनु जानी। किब उर अजिर नचाविंह बानी॥३॥
सरस्वतीजी कटपुतलीके समान हैं और अन्तर्यामी स्वामी श्रीरामचन्द्रजी
स्ति पकड़कर कटपुतलीको नचानेवाले ] स्वधार हैं। अपना भक्त जानकर
जिस कविपर वे कृपा करते हैं, उसके हृदयरूपी आँगनमें सरस्वतीको वे
नचाया करते हैं॥३॥

प्रनवर्डें सोइ कृपाल रघुनाथा । बरनर्डें बिसद तासु गुन गाथा ॥
परम रम्य गिरिबर केलासू । सदा जहाँ सिव उमा निवास् ॥ ४ ॥
उन्हीं कृपाल श्रीरघुनाथजीको मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हींके निर्मल
गुणोंकी कथा कहता हूँ । कैलास पर्वतोंमें श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है,
जहाँ शिव-पार्वतीजी सदा निवास करते हैं ॥ ४ ॥

दो॰-सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किंनर मुनिवृंद्। वसिंह तहाँ सुरुती सक्छ सेविंह सिव सुखकंद ॥१०५॥

सिद्ध, तपस्वी, योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियोंके समूह उस पर्वतपर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनन्दकन्द श्रीमहादेवजी-की सेवा करते हैं॥ १०५॥

चो ॰ –हिर हिर बिमुख धर्म रित नाहीं। ते नर तहेँ सपनेहुँ निहं जाहीं॥
तेहि गिरि पर बट बिटप बिसाला। नित नृतन सुंदर सब काला॥ १॥
जो भगवान् विष्णु और महादेवजीसे विमुख हैं और जिनकी धर्ममें
श्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्नमें भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वतपर एक
विशाल बरगदका पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल ( छहीं ऋतुओं )
में सुन्दर रहता है ॥ १॥

त्रिविध समीर सुसीतिल छाया । सिव विश्राम विटप श्रुति गाया ॥ एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ । तरु विलोकि उर अति सुख भयऊ ॥ २ ॥ वहाँ तीनों प्रकारकी ( दीतल, मन्द और सुगन्य ) वायु बहती रहती CC-0. Prof. Salya Vrat Shashi Collection. है अभेगार ब्लाको क्लाब हबावी। इंग्रीन ब्लान बिस क्षी क्षिक कि कि कि करने का वृक्ष है, जिसे वेदोंने गाया है। एक बार प्रभु श्रीशिवजी उस वृक्ष के नीचे गये और उसे देखकर उनके हृदयमें बहुत आनन्द हुआ ॥ २॥

निज कर डासि नागरिषु छाला । बेठे सहजिहें संभु कृपाला ॥ कुंद इंदु दर गौर सरीरा । भुज प्रलंब परिधन मुनिचीरा ॥ ३ ॥ अपने हाथसे बाघंबर विछाकर कृपाल शिवजी स्वभावसे ही (बिना किसी खास प्रयोजनके ) वहाँ बैठ गये । कुन्दके पुष्प, चन्द्रमा और शंखके समान उनका गौर शरीर था । बड़ी लंबी मुजाएँ थीं और वे मुनियोंके हे (वल्कल ) वस्त्र धारण किये हुए थे ॥ ३ ॥

तरन अरन अंबुज सम चरना । नख दुति भगत हृद्य तम हरना ॥
भुजग भूति भूषन त्रिपुरारी । आननु सरद चंद छिब हारी ॥ ४ ॥
उनके चरण नये (पूर्णरूपसे खिले हुए) लाल कमलके समान थे, नखोंकी
ज्योति भक्तोंके हृद्यका अन्धकार हरनेवाली थी । साँप और भस्म ही उनके
भ्षण थे और उन त्रिपुरासुरके शत्रु शिवजीका मुख शरद् (पूर्णिमा) के
चन्द्रमाकी शोभाको भी हरनेवाला (फीकी करनेवाला) था ॥ ४ ॥
दो०-जटा मुकुट सुरसरित सिर लोचन निलन विसाल।

नीलकंठ लावन्यनिधि सोह वालिख्यु भाल ॥१०६॥ उनके सिरपर जटाओंका मुकुट और गङ्गाजी [ शोभायमान ] थीं। कमलके समान बड़े-बड़े नेत्र थे। उनका नील कण्ठ था और वे मुन्दरताके भण्डार थे। उनके मस्तकपर द्वितीयाका चन्द्रमा शोभित था॥ १०६॥ चौ०-बंठे सोह कामरिषु कैसें। धरें सरीह सांतरसु जैसें॥

पारवर्ती भल अवसर जानी। गई संभु पहिं मातु भवानी॥ १॥ कामदेवके रात्र शिवजी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे, मानी शान्तरस ही शरीर धारण किये वैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिवपत्नी माता पार्वतीजी उनके पास गर्यी॥ १॥

जानि प्रिया श्रादर अति कीन्हा । बाम भाग आसनु हर दीन्हा ॥ वर्धी सिव समीप हरपाई । पूरुव जन्म कथा चित आई ॥ २ ॥ अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजीने उनका बहुत आदर-सत्कार किया और अपनी बार्यी ओर वैठनेके छिये आसन दिया । पार्वतीजी प्रसन्न होकर शिवजीके पास बैठ गर्यी । उन्हें पिछले जन्मकी कथा स्मरण हो आयी ॥ २ ॥

पति हियँ हेतु अधिक अनुमानी । विहसि उमा बोलीं प्रियबानी ॥ कथा जे सुकुल् कोक्षडिककारी हिसाई प्रिश्नि चेहा सेलकुमारी ॥ ३॥ स्वामीके हृदयमें [अपने ऊपर पहलेकी अपेक्षा] अधिक प्रेम समझकर पार्वतीजी हँसकर प्रिय वचन बोलीं। [याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि] जो कथा सब लोगोंका हित करनेवाली है, उसे ही पार्वतीजी पूछना चाहती हैं॥३॥

बिस्वनाथ सम नाथ पुरारी । त्रिभुवन महिमा बिदित तुम्हारी ॥
चर अरु अचर नाग नरदेवा । सकल करिंह पद पंकज सेवा ॥ ४ ॥
[पार्वतीजीने कहा—] हे संसारके स्वामी ! हे मेरे नाथ ! हे त्रिपुरासुरका वध करनेवाले ! आपकी महिमा तीनों लोकोंमें विख्यात है । चर, अचर,
नाग, मनुष्य और देवता सभी आपके चरणकमलोंकी सेवा करते हें ॥४॥
दो०—प्रभु समरथ सर्वग्य सिच सकल कला गुन धाम ।

जोग ग्यान वैराग्य निधि प्रनत कलपतर नाम ॥१०७॥ हे प्रमो ! आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याणस्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणोंके निधान हैं और योग, ज्ञान तथा वैराग्यके मण्डार हैं। आपका नाम शरणागतोंके लिये कल्पवृक्ष है ॥ १०७॥

चौ०-जों मो पर प्रसन्न सुखरासी। जानिज सत्य मोहिनिज दासी॥ तो प्रभु हरहु मोर अग्याना। किह रघुनाथ कथा विधिनाना॥ १॥ हे सुखके राशि! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी [ या अपनी सची दासी ] जानते हैं, तो हे प्रभो ! आप श्रीरघुनाथ-जीकी नाना प्रकारकी कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिये॥ १॥

जासु भवनु सुरतरु तर होई। सिह कि दरिद्व जिनत दुखु सोई॥ सिसभूषन अस हृद्य विचारी। हरहु नाथ मम मित अम भारी॥ २॥ जिसका घर कल्पनृक्षके नीचे हो, वह भट्टा दिरद्रतासे उत्पन्न दुःख-को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण! हे नाथ! हृदयमें ऐसा विचार कर मेरी बुद्धिके भारी भ्रमको दूर की जिये॥ २॥

प्रभु जे मुनि परमारथबादी । कहाँह राम कहुँ ब्रह्म अनादी ॥ सेस सारदा बेद पुराना । सकल कर्राई रघुपति गुन गाना ॥३॥ हे प्रभो ! जो परमार्थतत्त्व (ब्रह्म ) के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्रीरामचन्द्रजीको अनादि ब्रह्म कहते हैं; और शेष, सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्रीरघुनाथजीका गुण गाते हैं ॥ ३॥

उम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनँग आराती॥
रामु सो अवध नृपति सुत्रा सोई ॥ श्री अजी अपान अल्लासित कोई ॥ थ॥
और हे कामदेवके शत्रु ! आप भी दिन-रात आदरपूर्वक राम-राम

जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्याके राजाके पुत्र हैं ? या अजना, निर्मुण और अगोचर कोई और राम हैं ? ॥ ४ ॥ दो॰-जों नृप तनय त ब्रह्म किमि नारि विरहँ मति भोरि।

देखि चरित महिमा सुनत भ्रमतिवृद्धि अति मोरि ॥१०८॥ यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे ? [ और यदि ब्रह्म हैं तो ] स्त्रीके विरहमें उनकी मित बावली कैसे हो गयी ? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यन्त चकरा रही है॥१०८॥ चौ०-जों अनीह ब्यापकविभु कोऊ । कहतु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ॥

थरय जानि रिस उर जिन घरहु । जेहि बिधि मोह मिटे सोइ करहु ॥१॥ यदि इच्छारहित, व्यापक, समर्थ ब्रह्म कोई और है, तो हे नाथ! मुझे उसे समझाकर कहिये। मुझे नादान समझकर मनमें कोध न टाइये। जिस तरह मेरा मोह दूर हो, वही की जिये ॥ १ ॥

मैं वन दीखि राम प्रभुताई । अति भय बिकल न तुम्हिह सुनाई॥ तद्विमलिन सन बोधुन आवा। सो फलु भली भाँति हम पावा॥ र॥ मैंने [ विछले जन्ममें ] वनमें श्रीरामचन्द्रजीकी प्रभुता देखी थी, परन्तु अत्यन्त भयभीत होनेके कारण मैंने वह बात आपको सुनायी नहीं। तो भी मेरे मिलन मनको बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह

अजहूँ कछु संसड मन मोरें। करहु कृपा विनवउँ कर जोरें॥ प्रभुतव मोहि बहु भाँति प्रवोधा। नाथ सो समुझि करहु जिन क्रोधा ॥३॥ अत्र भी मेरे मनमें कुछ सन्देह है। आप कृपा कीजिये, में हाय जोड़कर विनती करती हूँ । हे प्रभो ! आपने उस समय मुझे बहुत तरहरी समझाया था [ फिर भी मेरा सन्देह नहीं गया ], हे नाथ ! यह सोचकर मुझपर क्रोध न कीजिये ॥ ३॥

तय कर अस विमोह अब नाहीं। रामकथा पर रुचि मन माहीं॥ कहर् पुनीत राम गुन गाथा । भुजगराज भूपन सुरनाथा ॥ ४॥ मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मनमें रामकथा सुनने की रुचि है। हे शेषनागको अलंकाररूपमें धारण करनेवाले देवताओं के नाथ ! आप श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी पवित्र कथा कहिये ॥ ४ ॥ दो॰ चंद्र उँ पद धरि धरिन सिम् बिन्य करहाँ कर जोरि । वरनकु क सुबार विस्तर असे श्रीत सिम्रांत निचोरि ॥१०९॥

में पृथ्वीपर सिर टेक्कर आपके चरणोंकी वन्दना करती हूँ और हार्य

जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदोंके सिद्धान्तको निचोड़कर श्रीरघु-नाथजीका निर्मल यहा वर्णन कीजिये ॥ १०९॥

चौ०-जदिष जोषिता निर्हें अधिकारी । दासी मन क्रम बचन तुम्हारी ॥
गृहड तस्व न साधु दुराविह । आरत अधिकारी जहूँ पाविह ॥१॥
यद्यिष स्त्री होनेके कारण मैं उसे सुननेकी अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि
मैं मन, यद्यन और कर्मसे आपकी दासी हूँ । संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गृह तस्व भी उससे नहीं छिपाते ॥१॥

अति आरित पृष्ठिउँ सुरराया । रघुपित कथा कहहु करि दाया ॥
प्रथम सो कारन कहहु विचारी । निर्मुन ब्रह्म सगुन बपु धारी ॥२॥
हे देवताओं के स्वामी ? मैं बहुत ही आर्तभाव (दीनता) से पूछती हूँ,
आप मुझपर दया करके श्रीरघुनाथजीकी कथा किह्ये । पहले तो वह कारण
विचार कर बतलाइये जिससे निर्मुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है ॥२॥

पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा। बालचरित पुनि कहहु उदारा॥ कहहु जथा जानकी विवाहीं। राज तजा सो दूपन काहीं॥३॥ फिर हे प्रभु! श्रीरामचन्द्रजीके अवतार (जन्म) की कथा कहिये, तथा उनका उदार बालचरित्र कहिये। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्रीजानकी जीसे विवाह किया, वह कथा कहिये और किर यह बतलाइये कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोषसे॥ ३॥

बन बिस कीन्हें चिरित अपारा। कहहु नाथ जिमि रावन मारा॥ राज बेठि कीन्हीं बहु लीला। सकल कहहु संकर मुखसीला॥४॥ हे नाथ! फिर उन्होंने वनमें रहकर जो अपार चरित्र किये तथा जिस रारह रावणको मारा, वह किह्ये। हे सुखस्वरूप शंकर! फिर आप उन सारी लीलाओं को हिये जो उन्होंने राज्य [सिंहासन] पर बैठकर की थी॥४॥ दो॰—बहुरि कहहु कहनायतन कोन्ह जो अचरज राम।

प्रजा सहित रघुवंसमिन किमि गवने निज धाम ॥११०॥ हे कृपाधाम! फिर वह अद्भुत चरित्र किहें वो श्रीरामचन्द्रजीने किया-वे रघुकुलिशिरोमणि प्रजासिहत किस प्रकार अपने धामको गये १।११०। चौ०-पुनि प्रभु कहहु सो तस्त्र बखानी। जेहिं बिग्यान मगन सुनि ग्यानी॥ भगति ग्यान बिग्यान बिरागा। पुनि सत्र बरनहु सहित बिभागा॥ ॥॥॥

हे प्रभु ! फिर आप उस तत्त्वको समझाकर कहिये, जिसकी अनुभूतिमें ज्ञानी मुनिगण सदा मग्निट्स्हों हैं अध्योत कि कि मुनिकान विज्ञान और वैराग्यका विभागसहित वर्णन की जिये ॥ १ ॥ श्रीरउ राम रहस्य अनेका। कहतु नाथ अति विसल विवेका॥ जो प्रभु में पूळा निहं होई। सोउ दयाल राखतु जिन गोई॥२॥५ [इसके सिवा] श्रीरामचन्द्रजीके और भी जो अनेक रहस्य (छिपे हुए भाव अथवा चरित्र) हैं, उनको किहये। हे नाथ! आपका ज्ञान अलन निर्मल है। हे प्रभो! जो बात मैंने न भी पूळी हो, हे दयालु! उसे भी आप छिपा न रिलवेगा॥ २॥

तुम्ह त्रिभुवन गुर वेद बखाना। आन जीव पाँवर का जाना॥
प्रस्न उमा के सहज सुहाई। छल बिहीन सुनि सिव मन भाई॥३॥
वेदोंने आपको तीनों लोकोंका गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्यको क्या जानें। पार्वतीजीके सहज सुन्दर और छलरहित (सरह)
प्रस्न सुनकर शिवजीके मनको बहुत अच्छे लगे॥ ३॥

हर हियँ रामचिरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाये॥
श्रीरधुनाथ रूप उर आवा। परमानंद अमित सुख पावा॥ ४॥
श्रीमहादेवजीके हृदयमें सारे रामचिरित्र आ गये। प्रेमके मारे उनका शरीर
पुलिकत हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्रीरधुनाथ जीका रूप उनके हृद्यमें
आ गया, जिससे स्वयं परमानन्दस्वरूप शिवजीने भी अपार सुख पाया॥ श्री
दो०-मगन ध्यानरस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह।

रघुपति चरित महेस तव हरिषत वरने लीन्ह ॥१११॥ शिवजी दो घड़ीतक ध्यानके रस (आनन्द) में डूबे रहे; फिर उन्होंने मनको बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्रीरघुनाथजीका चरित्र वर्णन करने लगे॥१११॥

चौ॰-झ्टंड सत्य जाहि विनु जानें। जिमि भुजंग विनु रजुपहिचानें॥
जेहि जानें जग जाइ हेराई। जागें जथा सपन अम जाई॥१॥
जिसके विना जाने झूठ भी सत्य माळूम होता है, जैसे विना पहनीते
— रस्सीमें साँपका भ्रम हो जाता है; और जिसके जान लेनेपर जगत्का
उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागनेपर स्वप्नका भ्रम जाता रहता है॥१॥

बंदर बालरूप सोइ राम् । सब सिधि सुलभ जपत जिसु नामू ॥

मंगल भवन अमंगल हारी । द्रवड सो द्रस्थ अजिर बिहारी ॥२॥

में उन्हीं श्रीरामचन्द्रजीके बालरूपकी वन्दना करता हूँ, जिनका नाम जपनेसे सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं । मङ्गलके धाम, अमङ्गलके हरनेवाले खोर श्रीव्धारवजीके अभिनिम सलनेवाले (बालरूप) श्रीरामचन्द्रजी मुझपर कुपा करें ॥ २ ॥ करि प्रनिद्धिरिक्षि शिर्यु रहाना हिराधि सुधा Chennel and eGangotri धन्य धन्य गिरिराज कुमारी । तुम्ह समान नहिं कोउ उपकारी ॥३॥ त्रिपुरासुरका वध करनेवाले शिवजी श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करके आनन्दमें भरकर अमृतके समान वाणी बोले—हे गिरिराजकुमारी पार्वती ! तुम धन्य हो ! धन्य हो !! तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है ॥३॥

पूँछेहु रघुपति कथा प्रसंगा। सक्छ लोक जग पाविन गंगा॥
तुम्ह रघुवीर चरन अनुरागी। क्रीन्हिहु प्रस्त जगत हित लागी॥४॥
जो तुमने श्रीरघुनाथजीकी कथाका प्रसङ्ग पूछा है, जो कथा समस्त
लोकोंके लिये, जगत्को पवित्र करनेवाली गङ्गाजीके समान है। तुमने जगत्के कल्याणके लिये ही प्रस्त पूछे हैं। तुम श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें प्रेम
रखनेवाली हो॥४॥

तो॰—राम कृपा तें पारवित सपनेहुँ तव मन माहि। सोक मोह सदेह भ्रम मम विचार कछु नाहिं॥११२॥ हे पार्वती! मेरे विचारमें तो श्रीरामजीकी कृपाते तुम्हारे मनमें खप्नमें भी शोक, मोह, सन्देह और भ्रम कुछ भी नहीं है॥११२॥

चौ०-तदिप असंका कीन्हिंहु सोई। कहत सुनत सब कर हित होई॥ जिन्ह हरिकथा सुनी निहं काना। अवन रंध्र अहिभवन समाना॥१॥ फिर भी तुमने इसीलिये वही (पुरानी) शक्का की है कि इस प्रसक्त कहने-सुननेसे सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानोंसे भगवान्की कथा नहीं सुनी, उनके कानोंके लिद्र साँपके बिलके समान हैं॥१॥

नयनिंह संत दरस निंह देखा। लोचन मोरपंख कर लेखा॥
ते सिर कटु तुंबिर समत्ला । जेन नमत हिर गुर पद मूला ॥२॥
जिन्होंने अपने नेत्रोंसे संतोंके दर्शन नहीं किये, उनके वे नेत्र मोरके
पंखोंपर दीखनेवाली नकली ऑखोंकी गिनतीमें हैं। वे सिर कड़वी तूँबीके
समान हैं जो श्रीहरि और गुरुके चरणतलपर नहीं झुकते ॥ २॥

जिन्ह हरिभगति हृदय निहं आनी। जीवत सव समान तेइ प्रानी ॥ जो निहं करइ राम गुन गाना। जीह सो दादुर जीह समाना ॥३॥ जिन्होंने भगवान्की भिक्तको अपने हृदयमें स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुद्देंके समान हैं। जो जीभ श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका गान नहीं करती, वह भेटककी जीभके समान है ॥३॥

कुलिस कठोर निटुर सोइ छाती । सुनि हरिचरित न जो हरषाती॥ गिरिजा सुनहु रा**ध**िके लोकाऽधसुद्ध √क्तिऽक्रसुजा जिमसेद्वतस्त्रीला ॥४॥

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri वह हृदय वज्रक समान कड़ा और निष्ठुर है जो भगवान्के चरित्र मुन कर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती! श्रीरामचन्द्रजीकी लीला सुनो, यह देवताओंका क्त्याण करनेवाली और दैलोंको विशेषरूपसे मोहित करनेवाली है॥४॥ दो॰-रामकथा सुरघेनु सम सेवत सव सुख दानि।

सतसमाज सुरलोक सब को न सुनै अस जानि ॥११३॥ श्रीरामचन्द्रजीकी कथा कामधेनुके समान सेवा करनेसे सब मुखेंको देनेवाली है और सत्पुरुषोंके समाज ही सब देवताओंके लोक हैं, ऐस

जानकर इसे कौन न सुनेगा ! ।। ११३ ॥

चौ०-रामकथा सुंदर कर तारी। संसय बिहग उड़ावनिहारी॥ रामकथा कलि बिटप कुठारी । सादर सुनु गिरिराजकुमारी ॥१॥ श्रीरामचन्द्रजीकी कथा हाथकी सुन्दर ताली है, जो सन्देहरूपी पिक्ष योंको उड़ा देती है। फिर रामकथा कलियुगरूपी बृक्षको काटनेके लिके कुल्हाड़ी है। हे गिरिराजकुमारी ! तुम इसे आदरपूर्वक सुनो ॥ १॥

राम नाम गुन चरित सुहाए। जनम करम अगनित श्रुति गाए॥ जथा अनंत राम भगवाना। तथा कथा कीरति गुन नाना ॥२॥ वेदोंने श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान् श्रीरामचन्द्रजी अनन्त हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनन्त हैं॥ २॥

तद्पि जथाश्रुत जिस मिति मोरी। कहिहउँ देखि प्रीति अति तोरी॥ उमा प्रस्त तत्र सहज सुहाई। सुखद संतसंमत मोहि भाई॥३॥ तो भी तुम्हारी अल्पन्त प्रीति देखकर, जैसा कुछ मैंने मुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसीके अनुसार में कहूँगा। हे पार्वती ! तुम्हारा प्रश्न स्वामाविक ही सुन्दर, सुखदायक और संतसम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है ॥ ३ ॥

एक बात निहं मोहि सोहानी । जद्पि मोह बस कहेहु भवानी ॥ तुम्हजो कहा राम कोउ थाना । जेहि श्रुति गाव धरहिं मुनिध्याना॥४॥ परन्तु हे पार्वती ! एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोहके वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं—॥ ४॥ दो॰-कहाँहं सुनाहं अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच ।

पापंडी हरिट्राप्तकाश्चिमुखा आजनमंहिं । स्वाच ॥११४॥ जो मोहरूपी पिशाचके द्वारा यस हैं, पाखण्डी हैं, भगवान्के चर्णींहें विमुख हैं डींप्रांडिन भू कार्य-इनुम्ला द्विपम्ल्वांनान्ति, काल्येन अपन्य दिवस्य हो इस तरह कहते-सुनते हैं ॥ ११४॥

ची०-अग्य अकोबिद अंध अभागी। काई बिषय मुकुर मन लागी॥ लंपट कपटी कुटिल बिसेषी। सपनेहुँ संतसभा निहं देखी॥ १॥ जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मनरूपी दर्पण-पर विषयरूपी काई जमी हुई है; जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्नमें भी संत-समाजके दर्शन नहीं किये;॥ १॥

कहिं ते बेद असंमत बानी। जिन्ह कें सूझ लाभु निहं हानी॥
मुकुर मिलन अरु नयन बिहीना। राम रूप देखिं किसि दीना॥ २॥
और जिन्हें अपनी लाभ-हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेदविषद्ध
बातें कहा करते हैं। जिनका हृदयरूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रोंसे हीन
हैं, वे बेचारे श्रीरामचन्द्रजीका रूप कैसे देखें!॥ २॥

जिन्ह कें अगुन न सगुन विवेका। जल्पीहं कल्पित बचन अनेका॥
हिरिमाया बस जगत अमाहीं। तिन्हिह कहत कञ्ज अघिटित नाहीं॥ ३॥
जिनको निर्गुण-सगुणका कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत
वातें बका करते हैं, जो श्रीहरिकी मायाके बशमें होकर जगत्में (जन्ममृत्युके चक्रमें ) भ्रमते फिरते हैं, उनके लिये कुछ भी कह डालना असम्भव
नहीं है॥ ३॥

बातुल भूत बिबस मतवारे। ते निहं बोलिहं बचन बिचारे॥ जिन्ह कृत महामोह मद पाना। तिन्ह कर कहा करिअ निहं काना॥ ४॥ जिन्हें वायुका रोग (सिन्नपात, उन्माद आदि) हो गया हो, जो भूत-के वहा हो गये हैं और जो नहोमें चूर हैं, ऐसे लोग विचारकर वचन नहीं बोलिते। जिन्होंने महामोहरूपी मिदरा पी रक्खी है, उनके कहनेपर कान न देना चाहिये॥ ४॥

सो०-अस निज हृद्यँ विचारि तजु संसय भजु राम पद ।
सुनु गिरिराज कुमारि अम तम रिव कर वचन मम ॥११५॥
अपने हृद्यमें ऐसा विचारकर सन्देह छोड़ दो और श्रीरामचन्द्रजीके
चरणोंको मजो । हे पार्वती ! भ्रमरूपी अन्धकारके नाश करनेके लिये सूर्यकी
किरणोंके समान मेरे वचनोंको सुनो ! ॥११५॥
चौ०-सगुनहिअगुनहिनहिंकछु भेदा।गावहिं सुनि पुरान बुध बेदा॥

अगुन अरूप अल्लाव महाने होई। अगृत प्रेम वस सगन सो होई॥ १॥

जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा। तेहि किमि कहिश विमोह प्रसंगा॥ २॥ जो निर्गुग है वही सगुण कैसे है १ जैसे जल और ओलेमें भेद नहीं। (दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं।) जिसका नाम भ्रमरूपी अन्धकारके मिटानेके लिये स्तर्य है, उसके लिये मोहका प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है १॥ २॥

राम सिचदानंद दिनेसा। निहं तहेँ मोह निसा छवछेसा॥ सहज प्रकासरूप भगवाना। निहं तहेँ पुनि विग्यान बिहाना॥ ३॥ श्रीरामचन्द्रजी सिचदानन्दस्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोहरूपी रात्रिका छवछेश भी नहीं है। वे स्वभावसे ही प्रकाशरूप और [षडैश्वर्ययुक्त] भगवान् हैं, वहाँ तो विज्ञानरूपी प्रातःकाल भी नहीं होता। (अज्ञानरूपी रात्रि हो तव तो विज्ञानरूपी प्रातःकाल हो; भगवान् तो नित्य ज्ञानस्वरूप हैं॥ ३॥

हरप विषाद ग्यान अग्याना। जीव धर्म श्रहमिति अभिमाना॥

राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। परमानंद परेस पुराना॥ ४॥ हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान—ये सब जीवके धर्म हैं। श्रीरामचन्द्रजी तो व्यापक ब्रह्म, परमानन्दस्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराणपुरुष हैं। इस बातको सारा जगत् जानता है॥ ४॥ दो०-पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगट परावर नाथ।

रघुकुळमिन मम स्वामि सोइ किह सिवँ नायउमाथ ॥११६॥ जो [पुराण] पुरुष प्रतिद्ध हैं, प्रकाशके मण्डार हैं, सब रूपोंमें प्रकट हैं, जीव, माया और जगत् सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुळमिण श्रीरामचन्द्रजी मेरे स्वामी हैं, ऐसा कहकर शिवजीने उनको मस्तक नवाया ॥ ११६ ॥ चौ०-निजन्नम नहिं समुझहिं अग्यानी। प्रभु पर मोह धरहिं जड़ प्रानी॥

जथा गगन घन पटल निहारी। झाँपेउ भानु कहिंह छुबिचारी॥ १॥ अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रमको तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्रीरामचन्द्रजीपर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाशमें बादलेंका पर्दा देखें कर कुविचारी (अज्ञानी) लोग कहते हैं कि बादलोंने सूर्यको दक लिया ॥१॥

चितव जो लोचन अंगुलि लाएँ। प्रगुत्तकाम्बर्धान्द्रका उपार्थ। उमा राम दिविद्द्व अतं मोहा। नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा॥ २॥

जो Digitized by Arve Samal Foundation Chemnal and eGangotri उगला लगाकर देखता है, उसके लिये तो दो चन्द्रमा प्रकट (प्रत्यक्ष ) हैं । हे पार्वती ! श्रीरामचन्द्रजीके विषयमें इस प्रकार मोहकी कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाशमें अन्धकार, धुएँ और धूलका सोहना (दीखना)। [आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता, इसी प्रकार भगवान् श्रीराम-चन्द्रजी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं ] ॥ २ ॥

बिषय करन सुर जीव समेता। सकल एक तें एक सचेता॥ सब कर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवधपति सोई॥ ३॥ विषय, इन्द्रियाँ, इन्द्रियोंके देवता और जीवात्मा, ये सब एककी सहायता-से एक चेतन होते हैं। ( अर्थात् विषयोंका प्रकाश इन्द्रियोंसे, इन्द्रियोंका इन्द्रियोंके देवताओंसे और इन्द्रिय-देवताओंका चेतन जीवात्मासे प्रकाश होता है।) इन सबका जो परम प्रकाश है (अर्थात् जिससे इन सबका प्रकाश होता है ), वही अनादि ब्रह्म अयोध्यानरेश श्रीरामचन्द्रजी हैं ॥ ३॥

जगत प्रकास्य प्रकासक राम् । मायाधीस ग्यान गुन धाम् ॥ जासु सत्यता तें जड़ माया। भास सत्य इव मोह सहाया॥ ४॥ यह जगत् प्रकाश्य है और श्रीरामचन्द्रजी इसके प्रकाशक हैं। वे मायाके खामी और ज्ञान तथा गुणोंके धाम हैं। जिनकी सत्तासे, मोहकी सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य-सी भासित होती है॥ ४॥ दो॰-रजत सीप महुँ भास जिमि जथा भानु कर वारि।

जदिप मृषा तिहुँ काल सोइ भ्रम न सकइ कोड टारि ॥११७॥ जैसे सीपमें चाँदीकी और सूर्यकी किरणोंमें पानीकी [ बिना हुए भी ] प्रतीति होती है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम-को कोई हटा नहीं सकता ॥ ११७ ॥

चौ०-एहि बिधि जग हरि आश्रित रहई। जदिप असल देत दुख अहई॥ जों सपनें सिर काटे कोई। बिनु जागें न दूरि दुख होई॥ १॥ इसी तरह यह संसार भगवान्के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है, तो भी दुःख तो देता ही है; जिस तरह स्वप्नमें कोई सिर काट ले तो

विना जागे वह दुःख दूर नहीं होता ॥ १ ॥

जासु कृपाँ अस अम मिटि जाई। गिरिजा सोइ कृपाल रघुराई॥ भादि अंत कोड जासु न पावा। मति अनुमानि निगम असगावा ॥ २ ॥ हे पार्वती! जिनकी कुपासे इस प्रकारका भ्रम मिट जाता है, वही कपाल श्रीरघुनाथजी हैं ५-जिनिक्स आहि और अक्षणकी निप्ती [ जान ]

पाया Pigम्हें में by निजि हिला में Fountation Capemai स्माव कि का प्राप्त के कि के अनुसार ) गाया है-॥ २॥

बिनु पद चलह सुनह बिनु काना। कर बिनु करम करह बिधि नाना॥ आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बकता बढ़ जोगी॥३॥ वह (ब्रह्म) बिना ही पैरके चलता है, बिना ही कानके सुनता है, बिना ही हाथके नाना प्रकारके काम करता है, बिना मुँह (जिह्ना) के ही सारे ( छहां ) रसोंका आनन्द लेता है और बिना ही वाणीके बहुत योग्य वक्ता है ॥ ३॥

तन बिनु परस नयन बिनु देखा । प्रहइ ब्रान बिनु बास असेषा ॥ असि सब भाँति अलौकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहि बरनी ॥ ४ 🌬 वह विना ही शरीर (त्वचा) के स्पर्श करता है, विना ही आँखोंके देखता है और बिना ही नाकके सब गन्धोंको ग्रहण करता है (सूँघता है)। उस ब्रह्मकी करनी सभी प्रकारसे ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती ॥ ४ ॥

दो॰-जेहि इमि गार्वाहं येद वुध जाहि धर्राहं मुनि ध्यान। सोइ दसरथ सुत भगत हित कोसलपति भगवान ॥११८॥ जिसका वेद और पण्डित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका

ध्यान धरते हैं, वही दशरथनन्दन, भक्तांके हितकारी, अयोध्याके स्वामी भगवान् श्रीरामचन्द्रजी हैं ॥ ११८ ॥

चौ ० - कार्सी मरत जंतु अवलोकी। जासु नाम वल करउँ विसोकी॥ सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी। रघुवर सव उर अंतरजामी॥ १ 🎚

[ हे पार्वती ! ] जिनके नामके बलसे काशीमें मरते हुए प्राणीको देखकर में उसे [ राममन्त्र देकर ] शोकरहित कर देता हूँ ( मुक्त कर देता हूँ, ) वही मेरे प्रमु रघुश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी जड-चेतनके स्वामी और सबके हृदयके भीतरकी जाननेवाले हैं ॥ १ ॥

विवसहुँ जासु नाम नर कहहीं। जनम अनेक रचित अब दहहीं॥ सादर सुमिरन जे नर करहीं। भव वारिधि गोपद इव तरहीं॥ २॥

विवश होकर (विना इच्छाके) भी जिनका नाम हेनेसे मनुष्योंके अनेक जन्मों में किये हुए पाप जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसारक्षी प्रान्तिक सम्बद्धाने स्वाप्त के स्वर्ध बने हुए गड्देके समान ( अर्थित विना किसी परिश्रमके ) पार कर जाते हैं ॥ २ ॥ Diglized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotti राम सा परमातमा भवानी। तह अम अति अबिहित तब बानी॥ अस संसय आनत उर माहीं। ग्यान बिराग सकल गुन जाहीं॥ ३॥ [ हे पार्वती ! ] वही परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी हैं। उनमें भ्रम [ देखनेमें आता ] है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यन्त ही अनुचित है। इस प्रकारका सन्देह मनमें लाते ही मनुष्यके ज्ञान, बैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं॥ ३॥

सुनि सिव के अस भंजन बचना। मिटि गै सब कुतरक के रचना॥
भइ रघुपति पद प्रीति प्रतीती। दाहन असंभावना बीती॥ ४॥
शिवजीके अपनाशक वचनोंको सुनकर पार्वतीजीके सब कुतकोंकी
रचना मिट गयी। श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें उनका प्रेम और विश्वास हो
गया और कठिन असम्भावना (जिसका होना सम्भव नहीं, ऐसी मिथ्या
कल्पना) जाती रही॥ ४॥

दो॰-पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहि जोरि पंकरुह पानि।

वोर्ली गिरिजा वचन वर मनहुँ प्रेम रस सानि ॥११९॥ बार-बार खामी (शिवजी) के चरणकमलों को पकड़कर और अपने कमलके समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेमरसमें सानकर सुन्दर बचन बोली ॥ ११९॥

चौ०-सिंस कर समसुनि गिरा तुम्हारी। मिटा मोह सरदातप भारी॥

तुम्ह कृपाल सबु संसउ हरे अ। राम स्वरूप जानि मोहि परे अ॥ १॥ आपकी चन्द्रमाकी किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञानरूपी शरद् ऋतु (कार) की धूपका भारी ताप मिट गया। है कृपाल ! आपने मेरा सब सन्देह हर लिया, अब श्रीरामचन्द्रजीका यथार्थ स्वरूप मेरी समझमें आ गया॥ १॥

नाथ कृगों अब गयउ विषादा। सुखी भयउँ प्रभु चरन प्रसादा॥
अब मोहि आपनि किंकरि जानी। जदपि सहज जड़ नारि अयानी॥ २॥
हे नाथ! आपकी कृपासे अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके
चरणोंके अनुग्रहसे में सुखी हो गयी। यद्यपि में स्त्री होनेके कारण स्वभावसे ही
मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर-॥ २॥

प्रथम जो में पूछा सोइ कहहू। जों मो पर प्रसन्न प्रसु अहहू॥ राम ब्रह्म चिनमय अबिनासी। सर्व रहित सब उर पुर बासी॥ ३॥ हे प्रभो ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी, बही कहिये। महास्तरकाहै कि बो अधिक का की कि कि हैं, चिन्मय Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri (ज्ञानस्वरूप) है, अविनाद्यों है, सबसे रहित और सबके हृदयरूपी नगरीमें निवास करनेवाले हैं ॥ ३ ॥

नाथ धरेड नरतनु केहि हेत्। मोहि समुझाइ कहहु बृषकेत्॥ उमा बचन सुनि परम विनीता। रामकथा पर धीति पुनीता॥ ॥॥
फिर हे नाथ! उन्होंने मनुष्यका द्यारे किस कारणसे धारण किया!
हे धर्मकी ध्वजा धारण करनेवाले प्रभो! यह मुझे समझाकर कहिये।
पार्वतीके अत्यन्त नम्र बचन सुनकर और श्रीरामचन्द्रजीकी कथामें उनका
विग्रद्ध प्रेम देखकर—॥ ४॥

दो॰-हियँ हरपे कामारि तव संकर सहज सुजान।

बहु विधि उमिह प्रसंसि पुनि बोले कृपानिधान ॥१२०(क)॥
तव कामदेवके शत्रु, स्वाभाविक ही सुजान, कृपानिधान शिवजी
मनमें बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकारसे पार्वतीकी बड़ाई करके फिर
बोले—॥ १२० (क)॥

नवाह्वपारायण, पहला विश्राम मासपारायण, चौथा विश्राम

सो॰-सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस विमल ।

कहा भुजंडि वखानि सुना विहग नायक गरुड़ ॥१२०(ख)॥ हे पार्वती! निर्मल रामचिरतमानसकी वह मङ्गलमयी कथा सुनो जिसे काकभुगुण्डिने विस्तारसे कहा और पक्षियों के राजा गरुड़जीने सुना था॥ १२० (ख)॥

सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगें कहव।
सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनध ॥१२०(ग)॥
वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ, वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम
श्रीरामचन्द्रजीके अवतारका परम सुन्दर और पवित्र (पापनाशक) चरित्र
सुनो ॥ १२० (ग)॥

हरि गुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित।

में निज मित अनुसार कहउँ उमा सादर सुनहु ॥१२०(घ)॥ श्रीहरिके गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती! मैं अपनी बुद्धिके अनुसार कहता हूँ, तुम आदरपूर्वक सुनो ॥ १२० (घ)॥

चौ॰-सुनु गिरिह्म हिन्तिरिड सुद्धाण्याविषुका विस्थि भिरीमागम गाए॥ हरि अवतार हेतु जेहि होई। इदमित्थं कहि जाइ न सोई॥१॥

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri हे पार्वती ! सुनो, वेद-शास्त्रीने श्रीहरिके सुन्दर, विस्तृत और निर्मल चरित्रोंका गान किया है। हरिका अवतार जिस कारणसे होता है, वह कारण 'बस यही है' ऐसा नहीं कहा जा सकता ( अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता ) ॥ १ ॥

राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी। मत हमार अस सुनहि सयानी॥ तद्पि संत सुनि बेद पुराना। जस कछ कहिंह स्वमति अनुमाना॥२॥ हे सयानी ! सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणीचे श्रीरामचन्द्रजीकी तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत, मुनि, वेद और पुराण-अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, ॥ २ ॥

तस में सुमुखि सुनावउँ तोही। समुझि परइ जस कारन मोही॥ जब जब होड धरम के हानी। बाढ़िहं असुर अधम अभिमानी॥३॥ और जैसा कुछ मेरी समझमें आता है, हे सुमुखि! वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ, जब-जब धर्मका हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ जाते हैं ॥ ३ ॥

करिं अनीति जाइ निंहं बरनी। सीदिंहं बिश्र धेनु सुर धरनी॥ तव तब प्रभु धरि बिविध सरीरा। हरहिं कृपानिधि सञ्जन पीरा॥४॥ और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता तथा बाह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब-तब वे कृपानिधान प्रमु भाँति-भाँतिके [ दिव्य ] दारीर घारणकर सजनोंकी पीड़ा हरते हैं ॥ ४॥ दो॰-असुर मारि थापहिं सुरन्ह राखहिं निज श्रुति सेतु।

जग विस्तारहिं विसद जस राम जन्म कर हेतु ॥१२१॥ वे असुरोंको मारकर देवताओंको स्थापित करते हैं, अपने [ श्वासरूप ] वेदोंकी मर्यादाकी रक्षा करते हैं और जगत्में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्रीरामचन्द्रजीके अवतारका यह कारण है ॥ १२१ ॥ चौ०-सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं। कृपासिधु जन हित तनु धरहीं॥

राम जनम के हेतु अनेका।परम बिचित्र एक ते एका॥१॥ उसी यशको गा-गाकर भक्तजन भवसागरसे तर जाते हैं। कृपासागर भगवान् भक्तोंके हितके लिये शरीर घारण करते हैं। श्रीरामचन्द्रजीके जन्म लेनेके अनेक कारण हैं, जो एक-से-एक बढ़कर विचित्र हैं ॥ १ ॥

जनम एक दुइ कहउँ बखानी। सावधान सुनु सुमति भवानी॥ द्वारपाछ दृष्टिकें अस्ति होत् । प्रमाध्य विजय जान सब कोऊ ॥२॥ हे सुन्दर बुद्धिवाली भवानी! मैं उनके दो-एक जन्मीका विस्तारसे

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangoth चर्णन करता हूं, तुम सावधान होकर सुना । श्रीहरिक जय और विजय-रो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं ॥ २ ॥

वित्र श्राप तें दूनउ भाई। तामस असुर देह तिन्ह पाई॥ कनककसिपु अरु हाटकलोचन। जगत विदित सुरपित सद सोचन॥३॥ उन दोनों भाइयोंने ब्राह्मण (सनकादि) के शापसे असुरोंका तामसी शरीर पाया। एकका नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरेका हिरण्याक्ष। ये देवराज इन्द्रके गर्वको छुड़ानेवाले सारे जगत्में प्रसिद्ध हुए॥३॥

विजर्श समर बीर विख्याता। धरि वराह वपु एक निपाता॥ होइ नरहरि दूसर पुनि मारा। जन प्रहलाद सुजस बिस्तारा॥॥॥ वे युद्धमें विजय पानेवाले विख्यात वीर थे। इनमेंसे एक (हिरण्याक्ष) को भगवान्ने वराह (स्अर) का दारीर धारण करके मारा; फिर दूसरे (हिरण्यकशिषु) का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहादका सुन्दर यश फैलाया॥ ४॥

दो॰-भए निसाचर जाइ तेइ महावीर वलवान।

कुंभकरन रावन सुभट सुर विजई जग जान ॥१२२॥ वे ही [दोनों] जाकर देवताओं को जीतनेवाले तथा बड़े योद्धा, रावण और कुम्भकर्ण नामक बड़े बलवान् और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत् जानता है ॥ १२२॥

चौ॰-मुकुत न भए इते भगवाना। तीनि जनम द्विज बचन प्रवाना॥
एक बार तिन्ह के दित लागी। धरेड सरीर भगत अनुरागी॥१॥
भगवानके द्वारा मारे जानेपर भी वे (हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिए)
इसीलिये मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मणके वचन (शाप)का प्रमाण तीन जन्मके
लिये था। अतः एक बार उनके कल्याणके लिये भक्तप्रेमी भगवान्ने किर
अवतार लिया॥१॥

कस्यप अदिति तहाँ पितु माता। दसरथ कौसल्या विख्याता॥ एक करुप एहि विधि अवतारा। चिरत पवित्र किए संसारा॥२॥ वहाँ (उस अवतारमें) कश्यप और अदिति उनके माता-पिता हुए, जो दशरथ और कौसल्याके नामसे प्रसिद्ध थे। एक कल्पमें इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसारमें पवित्र लीलाएँ की ॥ २॥

एक कलप सुर देखि दुखारे।समर जलंधर सन सब हारे॥ संभु कीन्ह्र संमातिः अस्पृकाणक्षुकावभाष्ट्रियिश्व स्मिर्ह न मारा॥३॥ एक कल्पमं सब देवताओंको जलन्धर देखसे शुद्धमें हार जानेके Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri कारण दुःखी देखकर शिवजीने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया; पर वह महाबळी देख मारे नहीं मरता था ॥ ३ ॥

परम सती असुराधिप नारी। तेहिं बल ताहि न जितहिं पुरारी॥ ४॥ उस दैत्यराजकी स्त्री परम सती (बड़ी ही पतिवता) थी। उसीके प्रतापसे त्रिपुरासुर [जैसे अजेय शत्रु] का विनाश करनेवाले शिवजी भी उस दैत्यको नहीं जीत सके॥ ४॥

दो॰-छळ करि टारेड तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन्ह ।
जब तेहिं जानेड मरम तब श्राप कोप करि दीन्ह ॥ १२३ ॥
प्रभुने छळते उस स्त्रीका व्रत भङ्ग कर देवताओंका काम किया।
जब उस स्त्रीने यह भेद जाना, तब उसने कोध करके भगवान्को शाप
दिया॥ १२३॥

चौ०-तासु श्राप हिर दीन्ह प्रमाना। कौतुक्रिनिधि कृपाल भगवाना॥
तहाँ जलंधर रावन भयऊ। रन हित राम परम पद द्यऊ॥ १॥
लीलाओंके भण्डार कृपालु हिरिने उस स्त्रीके शापको प्रामाण्य दिया
(स्वीकार किया)। वही जलन्धर उस कल्पमें रावण हुआ, जिसे श्रीरामचन्द्रजीने युद्धमें मारकर परमपद दिया॥ १॥

एक जनम कर कारन एहा। जेहि लिग राम घरी नर देहा॥
प्रति अवतार कथा प्रभु केरी। सुनु मुनि बरनी कबिन्ह घनेरी॥२॥
एक जन्मका कारण यह था, जिससे श्रीरामचन्द्रजीने मनुष्यदेह धारण
किया। हे भरद्वाज मुनि! सुनो, प्रभुके प्रत्येक अवतारकी कथाका कवियोंने नाना प्रकारसे वर्णन किया है॥ २॥

नारद श्राप दीन्ह एक बारा। कलप एक तेहि लगि अवतारा॥
गिरिजा चिकत भईं सुनि बानी। नारद बिष्नुभगत पुनि ग्यानी॥ ३॥
एक बार नारदजीने शाप दिया, अतः एक कल्पमें उसके लिये
अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वतीजी बड़ी चिकत हुईं [ और बोली
कि ] नारदजी तो विष्णुभक्त और ज्ञानी हैं॥ ३॥

कारन कवन श्राप मुनि दीन्हा। का अपराध रमापति कीन्हा॥
यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी। मुनि मन मोह आचरज भारी॥ ४॥

मुनिने भगवान्को शाप किस कारणसे दिया १ लक्ष्मीपति भगवान्ने उनका क्या अपराध किया अपति देवपुत्रापित (आह्यानी के सिंह कथा मुझसे कहिये। मुनि नारदके मनमें मोह होना बड़े आश्चर्यकी बात है।। ४॥ दो क्रिक्सिक भविस्थान अमहें सिं भाविषां प्रायमिन महें हैं के कि कि

जेहि जस रघुपति करहिं जब सो तस तेहि छन हो है।।१२४(क)।।
तत्र महादेवजीने हँसकर कहा—न कोई ज्ञानी है न मूर्ख । श्रीरघुनाथकी
जब जिसको जैसा करते हैं, वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है।।१२४(क)।।

सो॰-कहउँ राम गुन गाथ भरद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ भजु तुल्रसी तिज मान मद्॥१२४(व)॥

[ याज्ञवल्क्यजी कहते हैं—] हे भरद्वाज ! मैं श्रीरामचन्द्रजीके गुणेंकी कथा कहता हूँ, तुम आदरसे सुनो । तुल्सीदासजी कहते हैं—मान और मदको छोड़कर आवागमनका नाश करनेवाले रखनाथजीको भजो ॥१२४(ख)॥ चौ०-हिमगिरि गुहा एक अतिपावनि । बह समीप सुरसरी सुहावनि ॥

आश्रम परम पुनीत सुहावा। देखि देवरिषि मन अति भावा॥ १॥ हिमालय पर्वतमें एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुन्दर गङ्गाजी बहती थीं। वह परम पवित्र सुन्दर आश्रम देखनेपर नारदजीके मनको बहुत ही सुहावना लगा॥ १॥

निरखि सेल सिर विपिन विभागा। भयउ रमापित पद अनुरागा॥
सुमिरत हरिहि श्राप गित वाधी। सहज विमल मन लागि समाधी॥ २॥
पर्वत, नदी और वनके [सुन्दर] विभागोंको देखकर नारदिक्षका लक्ष्मीकान्त भगवान्के चरणोंमं प्रेम हो गया। भगवान्का स्मरण करते ही उन (नारद मुनि) के शापकी (जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापितने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थानपर नहीं टहर सकते थे) गित दक गयी और मनके स्वामाविक ही निर्मल होनेसे उनकी समाधि लग गयी॥ २॥

मुनि गित देखि सुरेस डेराना । कामिह बोळि कीन्ह सनमाना ॥ सिहत सहाय जाडु मम हेत् । चलेउ हरिष हियँ जलचरकेत् ॥ ३ ॥ नारद मुनिकी [यह तपोमयी] स्थिति देखकर देवराज इन्द्र डर कि] मेरे [हितके] लिये तुम अपने सहायकोसहित [नारदकी समाधि भक्त करनेको] जाओ । [यह सुनकर] मीनध्वज कामदेव मनमें प्रधन्न होकर चला ॥ ३ ॥

सुनासीर मन महुँ असि त्रासा । चहत देवरिषि मम पुर बासा ॥ जे कामी छोलुप जुग मार्झी अक्टिक काम इश्विम विदेशहीं ॥ ४॥ इन्द्रके मनमें यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी (अमरावती) की निवास ( ठानुसंदर्भेत क्रायले) बहैं am मान्यसंत्रों का क्रायले क्रायले

दो॰-स्रख हाड़ छै भाग सठ स्वान निरिष्ट मृगराज। छीनि छेइ जिन जान जड़ तिमिसुरपितिहिन छाज॥ १२५॥ जैसे मूर्ख कुत्ता सिंहको देखकर स्खी हड्डी छेकर भागे और वह मूर्ख यह समक्षे कि कहीं उस हड्डीको सिंह छीन न छे, वैसे ही इन्द्रको [नारदजी मेरा राज्य छीन छेंगे, ऐसा सोचते ] छाज नहीं आयी ॥१२५॥

चौ०-तेहि आश्रमहिं मदन जब गयऊ । निज मायाँ वसंत निरमयऊ ॥ कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा । कूजहिं कोकिल गुंजहिं भूंगा ॥ १ ॥

जब कामदेव उस आश्रममें गया, तब उसने अपनी मायासे वहाँ वसन्त-ऋतुको उत्पन्न किया। तरह-तरहके वृक्षोपर रंग-विरंगे फूल खिल गये, उनपर कोयलें क्कने लगीं और मौरे गुंजार करने लगे॥ १॥

चर्ली सुद्दाविन त्रिबिध बयारी। काम कृसानु बढ़ाविन हारी॥
रंभादिक सुरनारि नबीना। सकल असमसर कला प्रवीना॥ २ ॥
कामाग्निको भड़कानेवाली तीन प्रकारकी (शीतल, मन्द और सुगन्ध)
सुद्दावनी हवा चलने लगी। रम्भा आदि नवयुवती देवाङ्गनाएँ, जो सबकी-सब कामकलामें निपुण थीं,॥ २॥

करिंह गान बहु तान तरंगा। बहुविधि क्रीड़िंह पानि पतंगा॥ देखि सहाय मदन हरपाना। कीन्हेसि पुनि प्रपंच विधि नाना॥ ३॥ ये बहुत प्रकारकी तानोंकी तरङ्गके साथ गाने लगीं और हाथमें गेंद् लेकर नाना प्रकारके खेल खेलने लगीं। कामदेव अपने इन सहायकोंको देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकारके मायाजाल किये।३।

काम कला कछु मुनिहि न ब्यापी। निज भयेँ डरेड मनोभवपापी॥ सीम कि चाँपि सकह कोड तासू। बह रखवार रमापित जासू॥ ४॥ परंतु कामदेवकी कोई भी कला मुनिपर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही [नाशके] भयसे डर गया। लक्ष्मीपित भग-वान् जिसके बड़े रक्षक हों, भला, उसकी सीमा (मर्यादा) को कोई द्वा सकता है ? ॥ ४॥

वो॰-सहित सहाय सभीत त्रित मानि हारि मन मैन। गहेसि जाइ मुनि चरन तब कहि सुठि आरत बैन॥ १२६॥ तब अपने सहायकीसमित कामिदेवन पहेंद्वी इस्क्रिसीर और अपने मनमें हार प्रशास्त्रहर कहुताप्रहिक्कार्मा Foundation प्रज्ञासन महारे निक्का कर्मा के चरणोंको जा पकड़ा ।। १२६ ।।

चौ०-भयउ न नारद मन कछु रोषा। किह प्रिय बचन काम परितोषा॥ नाइ चरन सिरु आयसु पाई। गयउ मदन तब सिहत सहाई॥१॥ नारद जीके मनमें कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेवका समाधान किया। तब मुनिके चरणोंमें सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकोंसिहित छौट गया॥१॥

मुनि सुमीलता आपनि करनी। सुरपित सभाँ जाइ सब बरनी।
सुनि सब कें मन अचरजु आवा। मुनिहि प्रसंसि हरिहि सिरु नावा॥ २॥
देवराज इन्द्रकी समामें जाकर उसने मुनिकी सुशीलता और अवनी
करत्त सब कही, जिसे सुनकर सबके मनमें आश्चर्य हुआ और उन्होंने
सुनिकी बड़ाई करके श्रीहरिको सिर नवाया॥ २॥

तव नारद गवने सिख पाईं। जिता काम श्रद्धमिति मन माईं। मार चिरत संकरिंह सुनाए। श्रितिप्रय जानि महेस सिखाए॥३॥ तव नारदंजी शिवजीके पास गये। उनके मनमें इस वातका अहङ्कार हो गया कि हमने कामदेवको जीत लिया। उन्होंने कामदेवके चिर्विश्वजीको सुनाये और महादेवजीने उन (नारदंजी) को अत्यन्त प्रियं जानकर [इस प्रकार] शिक्षा दी—॥३॥

बार बार बिनवर्ड सुनि तोही। जिमि यह कथा सुनायहु मोही। विमि जिन हरिहि सुनावहु कवहूँ। चलेहुँ प्रसंग दुराएहु तबहूँ॥ ॥ हे मुनि! मैं तुमसे बार-बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनायी है, उस तरह भगवान् श्रीहरिको कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना।। ४॥

दो॰-संभु दीन्ह उपदेस हित नाई नारदिह सोहान।
भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बळवान॥ १२७॥
यद्यपि शिवजीने यह हितकी शिक्षा दी, पर नारदजीको वह अच्छी
न ट्या। हे भरदाज! अब कौतुक (तमाशा) मुनो। हरिकी इच्छा
वही बळवान है ॥ १२७॥

ची ०-राम कीन्द चाद्दि सोइ होई। करें अन्यथा अस निर्द कोई॥ संभु बचन मुनि मन निर्द भाग। तुझ हिलाहिलाहे लोक सिधाए॥ १॥ श्रीराम्प्रिमी जी जिस्ता चादते हैं, वही होता है, ऐसा कोई नहीं

- 9 a 1811

जो उसके प्रिक्षिस्ट्रिक्स क्षेत्र Saggit चिमार्कि वचन नीरद्जाक मनकी अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँसे ब्रह्मलोकको चल दिये॥ १॥

एक बार करतल बर बीना। गावत हरि गुन गान प्रवीना॥ छीरसिंधु गवने मुनिनाथा। जहुँ बस श्रीनिवास श्रुतिमाथा॥ २॥ एक बार गानविद्यामें निपुण मुनिनाथ नारद्जी हाथमें सुन्द्र बीणा छिये, हरिगुण गाते हुए क्षीरसागरको गये, जहाँ वेदोंके मस्तकस्वरूप ( मूर्तिमान् वेदान्ततस्व ) लक्ष्मीनिवास भगवान् नारायण रहते हैं॥ २॥

हरिष मिले उठि रमानिकेता । बैठे आसन रिषिहि समेता ॥ बोले बिहिसि चराचर राया । बहुते दिनन कीन्हि मुनि दाया॥ ३ ॥ रमानिवास भगवान् उठकर बड़े आनन्दसे उनसे मिले और ऋषि (नारदजी) के साथ आसनपर बैठ गये । चराचरके स्वामी भगवान् इँसकर बोले—हे मुनि ! आज आपने बहुत दिनोंपर दया की ॥ ३ ॥

काम चरित नारद सब भाषे। जद्यपि प्रथम बर्ग सिवँ राखे॥ सित प्रचंड रघुपति के माया। जेहिन मोह सम को जगजाया॥ ४॥ यद्यपि श्रीशिवजीने उन्हें पहलेसे ही बरज रक्खा था, तो भी नारद्जीने कामदेवका सारा चरित्र भगवान्कों कह सुनाया। श्रीरघुनाथजीकी माया बड़ी ही प्रवल है। जगत्में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे।।।।। दो०— करब वदन करि वचन मृदु बोले श्रीभगवान।

तुम्हरे सुमिरन तें मिटहिं मोह मार मद मान ॥ १२८॥ भगवान् रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले—हे मुनिराज! आपका स्मरण करनेसे दूसरोंके मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं [फिर आपके लिये तो कहना ही क्या है?]॥ १२८॥

ची॰—सुनु सुनि मोद्द होइ मन ताकें। ग्यान विराग हृदय निह जाकें॥ व्याचरज वत रत मतिधीरा। तुम्हिह कि करइ मनोभव पीरा ॥१॥ हे मुनि ! सुनिये, मोह तो उसके मनमें होता है जिसके हृदयमें ज्ञान-वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्यव्रतमें तत्पर और बड़े धीरबुद्धि हैं। मला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है !॥ १॥

नारद कहेड सहित अभिमाना । कृपा तुम्हारि सकल भगवाना ॥ करनानिधि मन दीख विचारी। उर अंकुरेड गरव तरु भारी ॥२॥ नारदजीने अभिमानके साथ कहा—भगवन् ! यह सब आपकी कृपा है । करणानिधान भगवानने मनमें विचारकर देखा कि इनके मनमें गर्वके भारी चूक्का अङ्कुर पैदा ही गया है बिभू पार्व Shastri Collection.

प्रिमार्थ b भे प्रितिश्व हिसारावण्य दि ति स्मारं वार्य दिवारा ॥
सुनि कर हित मम कोतुक होई । अवसि उपाय करिव में सोई ॥३॥
मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूँगा, क्योंकि सेवकोंका हित करना हमारा
पण है । मैं अवस्य ही वह उपाय कहँगा जिससे मुनिका कल्याण और मेरा
खेळ हो ॥ ३॥

तब नारद हिर पद सिर नाई । चले हृद्यँ अहमिति अधिकाई ॥ श्रीपित निज्ञ माया तब प्रेरी । सुनहु कठिन करनी तेहि केरी ॥॥ तब नारदजी भगवान्के चरणोंमें सिर नवाकर चले । उनके हृदयमें अभिमान और भी बढ़ गया । तब लक्ष्मीपित भगवान्ने अपनी मायाको प्रेरित किया । अब उसकी कठिन करनी सुनो ॥ ४ ॥

दो॰—विरचेउ मग महुँ नगर तेहिं सत जोजन विस्तार। श्रीनिवासपुर तें अधिक रचना विविध प्रकार॥१२९॥

उस (हरिमाया) ने रास्तेमं सौ योजन (चार सौ कोस) का एक नगर रचा। उस नगरकी भाँति-भाँतिकी रचनाएँ लक्ष्मीनिवास भगवान् विष्णुके नगर (वैकुण्ट) से भी अधिक सुन्दर थी।। १२९॥

चौ०-बसिं नगर सुंदर नर नारी। जनु वहु मनसिज रित तनुधारी॥
तेहिं पुर बसइ सीलिनिधि राजा। अगनित इय गय सेन समाजा॥१॥
उस नगरमें ऐसे सुन्दर नर-नारी बसते थे मानो बहुत-से कामदेव और
[ उसकी स्त्री ] रित ही मनुष्य-शरीर धारण किये हुए हों। उस नगरमें
शीलिनिधि नामका राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और
सेनाके समूह ( दुकडियाँ ) थे॥ १॥

सत सुरेस सम विभव बिलासा। रूप तेज बल नीति निवासा॥ बिस्त्रमोद्दनी तासु कुमारी। श्री बिमोह जिसु रूपु निहारी॥२॥ उसका वैभव और विलास सौ इन्द्रोंके समान था। वह रूप, तेज, बल और नीतिका घर था। उसके विश्वमोहिनी नामकी एक [ऐसी रूपवर्ती] कन्या थी, जिसके रूपको देखकर लक्ष्मीजी भी मोहित हो जायँ॥ २॥

सोइ हरिमाया सब गुनखानी। सोभा तासु कि जाइ बखानी॥
करइ स्वयंबर सो नृपबाला। आण तहुँ अगनित महिपाला॥३॥
वह सब गुणोंकी खान भगवान्की माया ही थी। उसकी शोभाका
वर्णन कैसे किया जा सकता है। अहिङासस्मिणीर्णस्वयंवर करना चाहती
थी, इससे वहाँ अगणित राजा आये हुए थे॥ ३॥

दो०-आनि देखाई नारदिह भूपित राजकुमारि।
कहहु नाथ गुन दोप सब पहि के हृदयँ विचारि॥१३०॥
[किर] राजाने राजकुमारीको टाकर नारदजीको दिखटाया [और
पूछा कि—] हे नाथ! आप अपने हृदयमें विचारकर इसके सब गुण-दोष
कहिये॥१३०॥

चौ०-देखि रूप मुनिबिरति विसारी। बड़ी बार लगि रहे निहारी॥ लच्छन तासु बिलोकि भुलाने। हद्येँ हरष नहिं प्रगट बखाने॥ १॥ उसके रूपको देखकर मुनि वैराग्य भूल गये और बड़ी देरतक उसकी ओर देखते ही रह गये। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आपको भी भूल गये और हद्यमें हर्षित हुए, पर प्रकटरूपमें उन लक्षणोंको नहीं कहा॥ १॥

जो एहि बरइ क्षमर सोइ होई। समरभूमि तेहि जीत न कोई॥
सेविहिं सकल चराचर ताही। बरइ सीलिनिधि कन्या जाही॥२॥
[लक्षणोंको सोचकर वे मनमें कहने लगे कि] जो इसे ब्याहेगा, वह
अमर हो जायगा और रणभूमिमें कोई उसे जीत न सकेगा। यह शीलिनिधिकी कन्या जिसको बरेगी, सब चर-अचर जीव उसकी सेवा करेंगे॥ २॥

लच्छन सब बिचारि उर राखे। कछुक बनाइ भूप सन भाषे॥ सुता सुलच्छन कहि नृप पाहीं। नारद चले सोच मन माहीं॥ ३॥ सब लक्षणोंको विचारकर मुनिने अपने हृदयमें रखिल्या और राजासे कुछ अपनी ओरसे बनाकर कह दिये। राजासे लड़कीके सुलक्षण कहकर नारदजी चल दिये। पर उनके मनमें यह चिन्ता थी कि—॥ ३॥

करों जाइ सोइ जतन बिचारी । जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी ॥ जपतपकछुन होइ तेहि काला । हे बिधि मिलइ कवन बिधि बाला॥॥॥ मैं जाकर सोच-विचारकर अब वही उपाय करूँ जिससे यह कन्या मुझे ही बरे । इस समय जप-तपसे तो कुछ हो नहीं सकता । हे विधाता ! मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी १ ॥ ४ ॥

दो॰-एहि अवसर्<sub>ट-स्</sub>रिहिश्य पूरम् सोभा रूप् विसाल । जो बिलोकि रीझ कुअरि तब मेल जयमाल ॥ १३१॥ प्रमां सम्क्रितो प्रमृष्टि व्यावि शोधि । धिश्व विश्व विश्व

चौ॰-हिर सन मागों सुंदरताई। होइहि जात गहरु अति भाई॥
मोरं हित हिर सम निहं कोऊ। एहि अवसर सहाय सोइ होऊ॥१॥
[एक काम करूँ कि] भगवान्से सुन्दरता माँगूँ; पर भाई! उनके
पास जानेमें तो बहुत देर हो जायगी। किन्तु श्रीहरिके समान मेरा हित् भी
कोई नहीं है, इसिंखे इस समय वे ही मेरे सहायक हों॥ १॥

बहुबिधि विनय की न्हि तेहि काला। प्रगटेउ प्रभु को तुकी कृपाला॥
प्रभु विलोकि मुनि नयन जुड़ाने। हो इहि काजु हिएँ हरषाने ॥२॥
उस समय नारद्जीने भगवान्की बहुत प्रकारसे विनती की। तक्र लीलामय कृपाल प्रभु [वहीं] प्रकट हो गये। स्वामीको देखकर नारद्जीके नेत्र शीतल हो गये और वे मनमें बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जायगा।। २॥

अति आरित किह कथा सुनाई। करह कुपा किर हो हु सहाई॥
आपन रूप देहु प्रभु मोही। आन भाँति निहंपाबी आही॥३॥
नारदजीने बहुत आर्त (दीन) हो कर सब कथा कह सुनायी [और
प्रार्थना की कि] कुपा की जिये और कृपा करके मेरे सहायक बनिये। है
प्रमो! आप अपना रूप मुझको दी जिये और किसी प्रकार मैं उस (राजकन्या) को नहीं पा सकता॥ ३॥

जेहि विधि नाथ होइ हित मोरा । करहु सो वेगि दास में तोरा ॥
निज माया बल देखि विसाला । हियँ हैं सि बोले दीनद्याला ॥॥॥
है नाथ ! जिस तरह मेरा हित हो, आप वही शीघ कीजिये । मैं
आपका दास हूँ । अपनी मायाका विशाल बल देख दीनद्याल भगवान मन-ही-मन हँसकर बोले—॥ ४॥
हो क्लोहि किया कोल

दो॰ जेहि विधि होइहि परम हित नारद सुनहु नुम्हार।
सोइ हम करब न आन कछ वचन न मृपा हमार॥१३२॥
है नारदजी! सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा, हम वही
करेंगे; दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता॥१३२॥
चौ॰ - कुपथ माग रुज ब्याकुळू रोगी। बेदू न देह सुनहु मुनि जोगी॥

पृद्धि विधिद्धित तुम्हार में उग्रक्ष अति वह सुनहु सुन जाता । १॥ हे योगी सुनि-१ सुनिय, रागसे व्याकुल रोगी कुपध्य माँगे तो वैद्य उसे

नहीं देता Piotter प्रेशिक किया के स्थान किया मार्थ मार्थ किया मार्थ मार्थ के स्थान के स्था के स्थान क

माया विवस भए मुनि मूढ़ा। समुझी नहिं हरि गिरा निगृदा॥
गवने तुरत तहाँ रिषिराई। जहाँ स्वयंबर भूमि बनाई॥२॥
[भगवान्की] मायाके वशीभृत हुए मुनि ऐसे मृढ़ हो गये कि वे
भगवान्की अगृढ़ (स्पष्ट) वाणीको भी न समझ सके। ऋषिराज नारदजी
तुरंत वहाँ गये जहाँ स्वयंबरकी भूमि बनायी गयी थी॥२॥

निज निज आसन बेठे राजा। बहु बनाव करि सहित समाजा।

सुनिमन हरप रूप अति मोरें। मोहि तिज आनहि बरिहिन भोरें॥ ३॥

राजालोग खूब सज-धजकर समाजसहित अपने-अपने आसनपर बैठे

थे। मुनि (नारद) मन-ही-मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुन्दर
है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरेको न बरेगी॥ ३॥

मुनि हित कारन कुपानिधाना। दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना॥
सो चिरित्र लिख काहुँ न पावा। नारद जानि सबिह सिर नावा॥ ४॥
कुपानिधान भगवान्ने मुनिके कल्याणके लिये उन्हें ऐसा कुरूप बना
दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता; पर यह चरित कोई भी न जान
सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया॥ ४॥
दो०-रहे तहाँ दुइ रुद्र गन ते जानहिं सब भेउ।

विप्रवेष देखत फिरहिं परम कौतुकी तेउ ॥१३३॥ वहाँ दो शिवजीके गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मणका वेष बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे॥ १३३॥ चौ०—जेहिं समाज बेठे मुनि जाई। हदयँ रूप अहमिति अधिकाई॥

तहँ बेठे महेस गन दोऊ। विश्वेष गति छखइ न कोऊ॥ १॥ नारदजी अपने हृदयमें रूपका बड़ा अभिमान हेकर जिस समाज (पंक्ति) में जाकर बेठे थे, ये शिवजीके दोनों गण भी वहीं बेठ गये। बाह्मणके वेषमें होनेके कारण उनकी इस चालको कोई न जान सका॥ १॥

करिं कृटि नारदिं सुनाई। नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई॥ रीझिहि राजकुर्अॅरि छिबि देखी। इन्हिंहि बरिहिहिर जानि विसेषी॥ २॥ वे नारदजीको सुना-सुनाकर व्यंग वचन कहते थे—भगवान्ने इनको अच्छी 'सुन्दरता' दी है। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जायगी और 'हिर' (वानर) जानकर इन्हेंकी खीस तिरस दिशाका ।। Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangoting मीतिह मोह मन हाथ पराएँ। हैंसिह संसु गन अति सचु पाएँ॥ जद्रिप सुनिहं मुनि अटपटि बानी। समुझिन परइ बुद्धि अस सानी॥ ३॥ नारद मुनिको मोह हो रहा था, क्यों कि उनका मन दूसरेके हाथ (मायाके वहा) में था। शिवजीके गण बहुत प्रसन्न होकर हँस रहे थे। यद्यिष मुनि उनकी अटपटी वातें सुन रहे थे, पर बुद्धि अममें सनी हुई होनेके कारण वे बातें उनकी समझमें नहीं आती थीं (उनकी बातोंको वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे)॥ ३॥

काहुँ न लखा सो चिरित बिसेषा। सो सरूप नृपकन्याँ देखा॥
मर्कट बदन भयंकर देही। देखत हृद्यँ क्रोध भा तेही॥ ४॥
इस विशेष चिरित्रको और किसीने नहीं जाना, केवल राजकन्याने
[नारदजीका] वह रूप देखा। उनका बंदरका-सा मुँह और भयंकर शरीर
देखते ही कन्याके हृदयमें क्रोध उत्पन्न हो गया॥ ४॥

दो॰-सर्खी संग छै कुअँरि तब चिछ जनु राजमराछ।
देखत फिरइ महीप सब कर सरोज जयमाछ॥१३४॥
तब राजकुमारी सिखरोंको साथ छेकर इस तरह चछी मानो राजहंसिनी
चछ रही है। वह अपने कमछ-जैसे हाथों में जयमाछा छिये सब राजाओंको
देखती हुई घूमने छगी॥ १३४॥

चौ०-जेहि दिसि बैठे नारद फूळी। सो दिसि तेहिं न विलोकी भूळी॥
पुनि पुनि मुनि उकसिंह अकुलाहीं। देखि दसा हर गन मुसुकाहीं॥ १॥
जिस ओर नारदजी [रूपके गर्वमें] फूले बैठे थे, उस ओर उसने
भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार-बार उचकते और छटपटाते हैं।
उनकी दशा देखकर शिवजीके गण मुसकराते हैं॥ १॥

धरि नृपतनु तहँ गयं छ कृपाला। कुकँरि हरिष मेलेंड जयमाला॥ दुलिहिन ले गे लिच्छिनियासा। नृपसमाज सब भयंड निरासा॥ २॥ कृपाल भगवान् भी राजाका दारीर धारणकर वहाँ जा पहुँचे। राज-कुमारीने हिंपत होकर उनके गलेंगे जयमाला हाल दी। लक्ष्मीनियास भगवान् दुलिहिनको ले गये। सारी राजमण्डली निरादा हो गयी॥ २॥

मुनिश्रति विकल मोहँ मितिनाठी। मिनिशिरगई छूटिजनु गाँठी॥
तव हर गन बोले मुसुकाई। निज मुख मुकुर विलोकहु जाई॥
मोहके क्षारण मिनिकें क्रुंबिरमें क्रुंबिरमें क्रिक्स क्षांक्षणि भी देख ] बहुत ही विकल हो गये। मानो गाँठसे छूटकर मिण गिर गयी

हो । तब हिम्रेज़ीबेंहेव प्रश्नेमोंya कुबलाबा मठापानवितां का वित्वतित विभेतां वित्वतित्रिर्णामें ह तो देखिये ! ॥ ३ ॥

अस किह दोड भागे भयँ भारी। बदन दीख सुनि बारि निहारी॥
वेषु बिलोकि कोध अति बाढ़ा। तिन्हिह सराप दीन्ह अति गाड़ा॥ ४॥
ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनिने जलमें
आँककर अपना मुँह देखा। अपना रूप देखकर उनका कोध बहुत बढ़
गया। उन्होंने शिवजीके उन गणोंको अत्यन्त कठोर शाप दिया—॥ ४॥

रो॰-होहु निसाचर जाइ तुम्ह कपटी पापी दोड।

हँसेहु हमिह सो छेहु फल बहुरि हँसेहु मुनि कोउ ॥१३५॥ तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हँसी की, उसका फल चक्खो। अब फिर किसी मुनिकी हँसी करना ॥१३५॥ चौ०-पुनि जल दीख रूप निज पावा।तदपि हदयँ संतोष न बाबा॥

फरकत अधर कोप मन माहीं। सपिद चले कमलापित पाहीं॥ १ ॥
मुनिने फिर जलमें देखा, तो उन्हें अपना (असली) रूप प्राप्त हो गया;
तब भी उन्हें सन्तोष नहीं हुआ। उनके ओठ फड़क रहे थे और मनमैं
कोष [भरा] था। तुरंत ही वे भगवान् कमलापितके पास चले ॥ १ ॥

देहउँ श्राप कि मिरहउँ जाई। जगत मोरि उपहास कराई॥ बीचिहिं पंथ मिले दनुजारी। संग रमा सोइ राजकुमारी॥ २॥ [मनमें सोचते जाते थे—] जाकर या तो शाप दूँगा या प्राण दे दूँगा। उन्होंने जगत्में मेरी हँसी करायी। दैल्योंके शत्रु भगवान् हिर उन्हें बीच रास्तेमें ही मिल गये। साथमें लक्ष्मीजी और वही राजकुमारी थीं॥२॥

बोले मधुर बचन सुरसाई। मुनि कहेँ चले बिकल की नाई॥
सुनत बचन उपजा अति क्रोधा। माया बस न रहा मन बोधा॥ ३॥
देवताओं के स्वामी भगवान्ने मीठी वाणीमें कहा—हे मुनि! व्याकुलकी तरह कहाँ चले १ ये शब्द सुनते ही नारदको बड़ा क्रोध आया; मायाके
वशीभृत होनेके कारण मनमें चेत नहीं रहा॥ ३॥

पर संपदा सकहु नहिं देखी। तुम्हरें इरिषा कपट विसेषी॥
मथत सिंधु रुद्धि बौरायहु। सुरन्ह प्रेरि विष पान करायहु॥ ४॥
[ मुनिने कहा—] तुम दूसरोंकी सम्पदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या
और कपट बहुत है। उत्पुद्ध स्थातेऽक्षप्रक्षा/तुमांने किता दिया
और देवताओंको प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया॥ ४॥

Digitized by Arya Samai Foundation Chennal and eGangotri दो०-असुर सुरा विप संकरीह आपु रमा मनि चार।

स्वारथ साधक कुटिल तुम्ह सदा कपट व्यवहार ॥१३६॥ असुरोंको मदिरा और शिवजीको विष देकर तुमने स्वयं उक्ष्मी और सुन्दर [कौरतुम ] मणि ले ली । तुम बड़े घोखेबाज और मतलबी हो। सदा कपटका व्यवहार करते हो ॥ १३६ ॥

चौ०-परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भावइ मनहि करह तुम्ह सोई॥

भलेहि मंद मंदेहि भल करह। बिसमय हरप न हियँ कछ धरह ॥ १ ॥ तुम परम स्वतन्त्र हो, सिरपर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मनको भाता है, [स्वच्छन्दतासे ] वही करते हो । भलेको बुरा और बुरेको भला कर देते हो । हृदयमें हर्प-विषाद कुछ भी नहीं लाते ॥ १ ॥

**ढ**हिक उहिक परिचेह सब काहू। अति असंक मन सरा उछाहू॥ करम सुभासुभतुम्हिह न वाधा। अव लगितुम्हिह न काहूँ साधा॥ २॥ सबको टग-टगकर परक गये हो और अत्यन्त निडर हो गये हो; इसीसे [ ठगनेके काममें ] मनमें सदा उत्साह रहता है । शुभ-अशुभ कर्म तुम्हें बाघा नहीं देते। अवतक तुमको किसीने ठीक नहीं किया था।। २॥

भले भवन अब बायन दीन्हा। पावहुगे फल आपन कीन्हा॥ बंचेहु मोहि जवनि धरि देहा। सोह तनु धरहु श्राप मम एहा॥ ३॥ अवकी तुमने अच्छे घर बैना दिया है (मेरे-जैसे जबर्दस्त आदमीसे छेड्खानी की है )। अतः अपने कियेका फल अवस्य पाओगे। जिस शरीरकी धारण करके तुमने मुझे टगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है ॥ ३ ॥

किप आकृति तुम्ह कीन्हि हमारी। करिहहिं कीस सहाय तुम्हारी॥ मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी। नारि बिरह तुम्ह होब दुखारी॥ ४॥ तुमने हमारा रूप बन्दरका-सा बना दिया था, इससे बन्दर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। [ मैं जिस स्त्रीको चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्रीके वियोगमें दुखी होगे ॥४॥ हो ॰ - श्राप सीस धरि हरिष हियँ प्रभु बहु विनती कीन्हि ।

निज माया के प्रवलता करिष कृपानिधि लीनिह ॥१३७॥ शापको सिरपर चढ़ाकर, हृदयमें हर्षित होते हुए प्रभुने नारदजीसे बहुत विनती की और कृपानिधान भगवान्ने अपनी मायाकी प्रबलता खींच ली। १३७। चौ ॰ - जब हरिट-मामा ब्रिडिबा जियाशी शमिति तह । समा भी राजकुमारी ॥

तब मुनि अति सभीत हरि चरना । गहे पाहि प्रनतारति हरना ॥ १ ॥

मृषा होउ सम श्राप कृपाला । सम इच्छा कह दीनद्याला ॥

मैं दुर्वचन कहे बहुतेरे । कहमुनि पाप मिटिहिं किमि मेरे ॥ २ ॥
हे कृपाल ! मेरा शाप मिथ्या हो जाय । तब दीनोंपर दया करनेवाले
भगवान्ने कहा कि बह सब मेरी ही इच्छा [से हुआ ] है । सुनिने कहा

मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं । मेरे पाप कैसे मिटेंगे ! ॥ २ ॥

जपहु जाइ संकर सत नामा। होइहि हृद्यँ तुरत विश्रामा॥
कोउ निहंसिव समान प्रिय मोरें। असि परतीति तजहु जिन भोरें॥ ३॥
[भगवान्ने कहा—] जाकर शंकरजीके शतनामका जप करो, इससे
हृद्यमें तुरंत शान्ति होगी। शिवजीके समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस
विश्वासको भूलकर भी न छोड़ना॥ ३॥

जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी। सो न पाद मुनि भगति हमारी ॥ अस उर धरि महि बिचरहु जाई। अब न तुम्हिह माया निजराई॥ ४॥ हे मुनि ! पुरारि ( शिवजी ) जिसपर कृपा नहीं करते, वह मेरी मिक्त नहीं पाता। हृदयमें ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वीपर विचरो। अब मेरी

माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी ॥ ४ ॥

दो॰-बहुविधि मुनिहि प्रवोधि प्रभु तव भए अंतरधान।

सत्यलोक नारद चले करत राम गुन गान ॥ १३८॥ बहुत प्रकारसे मुनिको समझा-बुझाकर (ढाढ्स देकर) तब प्रसु अन्तर्क्षान हो गये और नारदजी श्रीरामचन्द्रजीके गुगोंका गान करते हुए स्वलोक (ब्रह्मलोक) को चले॥ १३८॥

चौ०-हर गन मुनिहि जात पथ देखी। बिगत मोह मन हरप बिसेषी॥
अति सभीत नारद पिंह आए। गिह पद आरत बचन सुनाए॥ १॥
शिवजीके गणोंने जब मुनिको मोहरहित और मनमें बहुत प्रसन्न
होकर मार्गमें जाते हुए देखा तब वे अत्यन्त भयभीत होकर नारदजीके
पास आये और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले---॥ १॥

हर गन हम न बिप्र मुनि राया। बड़ अपराध कीन्ह फल पाया ॥ श्राप अनुग्रह करहु कृपाला। बोले नारद दीनद्याला॥ २॥ हे मुनिराज! हक्त क्राह्मणाता ही हो श्रीक्ष क्रीक्कि स्माहें स्माहें स्टिता हमने बड़ा अपराध किया, जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु! अब शाप दूर Digitized by Arva Samai Foundation करनेवाल वार दिशा निर्मान करने हैं। जिया में चित्र परिवास करने किया किया किया में चित्र परिवास करने किया किया में चित्र किया है। जिस्स किया में चित्र क

समर मरन हिर हाथ तुम्हारा। होइहहु मुकुत न पुनि संसारा॥
चले जुगल मुनि पद सिर नाई। भए निसाचर कालहि पाई॥॥
युद्धमें श्रीहरिके हाथसे तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक हे
जाओंगे और फिर संसारमें जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनिके चरणोंमें सि
नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए॥ ४॥

दो॰-एक कलप एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार।
सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि भार॥ १३९॥
देवताओंको प्रसन्न करनेवाले, सज्जनोंको सुख देनेवाले और पृथ्वीका
भार हरण करनेवाले भगवान्ने एक कल्पमें इसी कारण मनुष्यका अवतार
लिया था॥ १३९॥

चौ०-एहि विधि जनम करम हिर केरे। सुंदर सुखद विचित्र घनेरे॥
कलप कलप प्रति प्रसु अवतरहीं। चारु चिरत नानाविधि करहीं॥ १॥
इस प्रकार भगवान्के अनेकों सुन्दर, सुखदायक और अलैकि
जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्पमें जब-जब भगवान् अवतार लेते हैं और
नाना प्रकारकी सुन्दर लीलाएँ करते हैं,॥ १॥

तव तब कथा सुनीसन्ह गाई। परम पुनीत प्रबंध बनाई॥
विविध प्रसंग अन्प बखाने। करिंह न सुनि आचरजु सयाने॥२॥
तव-तव मुनीश्वरोंने परम पवित्र काव्यरचना करके उनकी कथाओं
का गान किया है और भाँति-भाँतिके अनुपम प्रसंगोंका वर्णन किया है
जिनको सुनकर समझदार (विवेकी) होग आश्चर्य नहीं करते॥ २॥

हिर अनंत हिर कथा अनंता। कहिं सुनिह बहुविधि सब संता॥
रामचंद्र के चरित सुहाए। कलप कोटि लिग जाहिं न गाए॥ १॥
श्रीहरि अनन्त हैं (उनका कोई पार नहीं पा सकता) और अनि कथा भी अनन्त हैं: अपने ऐति औं अक्टिक्ट्रिक में कहते सुनि हैं। श्रीरामचन्द्रिकी मुन्दर चरित्र करोड़ कहपों में भी गाये नहीं जा सकते॥ ३॥ यह प्रस्मिशीं/टब्हिस्स Avan कि mæर रिप्राचीं स्टोहिस्सु कि कसा कि सातु करा कि प्राचित । सेवत सुल्म सकल दुखहारी ॥ ४॥ [ शिवजी कहते हैं कि ] हे पार्वती ! मैंने यह बतलाने के लिये इस प्रसंगको कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवानकी मायासे मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी (लीलामय) हैं और शरणागतका हित करनेवाले हैं। वे सेवा करनेमें बहुत सुलम और सब दुःखों के हरनेवाले हैं॥ ४॥ दो०—सुर नर मुनि कोउ नाहिं जेहि न मोह माया प्रवल ।

अस विचारि मन माहि भजिअ महामाया पतिहि ॥ १४०॥ देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान्की महान् बलवती माया मोहित न कर दे। मनमें ऐसा विचारकर उस महामायाके स्वामी (प्रेरक) श्रीभगवान्का भजन करना चाहिये॥ १४०॥ चौ०-अपर हेतु सुनु सैलकुमारी। कहुउँ विचित्र कथा विस्तारी॥

जेहि कारन अज अगुन अरूपा। ब्रह्म भयउ कोसलपुर भूपा॥ १॥ हे गिरिराजकुमारी! अब भगवान्के अवतारका वह दूसरा कारण सुनो—में उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ—जिस कारणसे जन्मरहित, निर्गुण और रूपरहित (अव्यक्त सचिदानन्दघन) ब्रह्म अयोध्यापुरीके राजा हुए॥ १॥

जो प्रभु बिपिन फिरत तुम्ह देखा। बंधु समेत धरें मुनिवेषा॥
जासु चरित अवलोकि भवानी। सती सरीर रहिहु बौरानी॥ २॥
जिन प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको तुमने भाई लक्ष्मणजीके साथ मुनियोंकासा वेष धारण किये वनमें फिरते देखा था और हे भवानी! जिनके चरित्र
देखकर सतीके शरीरमें तुम ऐसी वावली हो गयी थीं कि—॥ २॥

अजहुँ न छाया मिटित तुम्हारी। तासु चरित सुनु श्रम रुज हारी॥ लीला कीन्द्रि जो तेहिं अवतारा। सो सब किह्हदुँ मित अनुसारा॥ ३॥ अब भी तुम्हारे उस बावलेपनकी छाया नहीं मिटिती, उन्हींके श्रम-रूपी रोगके हरण करनेवाले चरित्र सुनो। उस अवतारमें भगवान्ने जो-जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धिके अनुसार तुम्हें कहूँगा॥ ३॥

भरद्वाज सुनि संकर बानी। सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी॥
छगे बहुरि बरने वृषकेत्। सो अवतार भयउ जेहि हेत्॥ ४॥
याज्ञवल्क्यजीने कहा—हे भरद्वाज! शंकरजीके वचन सुनकर पार्वतीजी सकुचाकर प्रेमसहित मुसकरायी। फिर वृषकेतु शिवजी जिस कारणसे
भगवान्का वह अवतरि हुआ र्था, उसकि प्रकान कारो खारे कारणसे

Diguized by Arya Samai Foundation Chemai and e Gangoti दो॰ – सो में तुम्ह सन कहुँउ सर्वु सुनु मुनीस मन उन्हाइ ॥ १४१॥ राम कथा कलि मल हरनि मंगल करनि सुहाइ ॥ १४१॥

हे मुनीश्वर भरद्वाज! मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्रीरामचन्द्रजीकी कथा कलियुगके पापोंको हरनेवाली, कत्याण करनेवाली स्रोर बड़ी सुन्दर है॥ १४१॥

चौ०-स्वायंभू मनु अरु सतरूपा । जिन्ह तें भे नरसृष्टि अनुपा ॥ दंपति घरम आचरन नीका । अजहुँ गाव श्रुति जिन्ह के लीका॥ १॥

स्वायम्भव मनु और [ उनकी पत्नी ] शतरूपा, जिनसे मनुष्योंकी यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पित पत्नीके धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादाका गान करते हैं॥ १॥

नृप उत्तानपाद सुत तास्। ध्रुव हिरिभगतभयउ सुत जास्॥
लघु सुत नाम प्रियवत ताही। वेद पुरान प्रसंसिहं जाही॥२॥
राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र [प्रसिद्ध ] हिरिभक्त
ध्रुवजी हुए। उन (मनुजी) के छोटे लड़केका नाम प्रियवत था, जिसकी
प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं॥२॥

देवहृति पुनि तासु कुमारी। जो सुनि कर्दम के प्रिय नारी॥ श्रादिदेव प्रभु दीनदयाला। जठर धरेड जेहिं कपिल कृपाला॥३॥ पुनः देवहृति उनकी कत्या थी जो कर्दम सुनिकी त्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव, दीनोंपर दया करनेवाले समर्थ एवं कृपाल भगवार् कपिलको गर्भमें धारण किया॥३॥

सांख्य साम्र जिन्ह प्रगट बखाना। तस्व विचार निपुन भगवाना॥ तेहिं मनु राज कीन्ह बहु काला। प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला॥ ४॥ तस्वोंका विचार करनेमं अत्यन्त निपुण जिन (किपल ) भगवान्ने सांख्यशास्त्रका प्रकटरूपमें वर्णन किया, उन (स्वायम्भुव) मनुजीने बहुत समयतक राज्य किया और सब प्रकारसे भगवान्की आज्ञा [ रूप शास्त्रोंकी मर्यादा] का पालन किया ॥ ४॥

सो०-होइ न विषय विराग भवन वसत भा चौथपन।
हृदय बहुत दुख लाग जनम गयउ हरि भगति बिनु ॥ १४२॥
वरम रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता; [ इस
वातको सोचकर ] उनके मनमें बहु। अधिकादिका क्रीहरिकी भक्ति विना
जन्म यों ही विशागिया ॥ १४२॥

न्त्रो o — बर्ब क्रांबुधां ब्रह्म क्रांबुक्त प्रश्ले क्रांबु Ho ब्रा क्रिश्च क्रों क्रांबुधां व निवस्ति क्रांबुधा तीरथ वर नैमिष विख्याता । अति प्रनीत साधक सिधि दाता ॥१॥ तब मन्जीने अपने पुत्रको जबर्दस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्रीसहित वनको गमन किया। अत्यन्त पवित्र और साधकोंको सिद्धि देनेवाला तीर्थोमें श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है ॥ १ ॥

बसहिं तहाँ सुनि सिद्ध समाजा। तहुँ हियँ हरिष चलेउ मन् राजा॥ पंथ जात सोहिं मतिधीरा। ग्यान भगति जनु घरें सरीरा॥२॥ वहाँ मुनियों और सिद्धोंके समूह बसते हैं। राजा मनु हृदयमें हर्षित होकर वहीं चले। वे थीर बुद्धिवाले राजा-रानी मार्गमें जाते हुए ऐसे सुशो-भित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किये जा रहे हीं॥२॥ पहुँचे जाह धेनुमति तीरा। हरिष नहाने निरमल नीरा॥ जाए मिलन सिद्ध मुनि ग्यानी। धरम धुरंधर नृपरिषि जानी ॥३॥

चिलते-चलते वे गोमतीके किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जलमें स्नान किया। उनको धर्मधुरन्धर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आये ॥ ३ ॥

जहँ तहँ तीरथ रहे सहाए। मुनिन्ह सकल साद्र करवाए॥ कुस सरीर मुनि पट परिधाना। सत समाज नित सुनिई पुराना॥४॥ जहाँ-जहाँ सुन्दर तीर्थ थे, मुनियोंने आद्रपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिये। उनका शरीर दुर्बल हो गया था, वे मुनियोंके से (बल्कल) बस्र धारण करते थे और संतोंके समाजमें नित्य पुराण सुनते थे, ॥ ४ ॥

दो०-द्वादस अच्छर मंत्र पुनि जपहिं सहित अनुराग। बासुदेव पद पंकरुह दंपित मन अति लाग ॥१४३॥ और द्वादशाक्षर मन्त्र (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ) का प्रेमसहित

जप करते थे। भगवान् वासुदेवके चरणकमलोंमें उन राजा-रानीका मन बहुत ही लग गया ॥ १४३॥

चौ०-करहिं अहार साक फल कंदा। सुमिरहिं ब्रह्म सन्चिदानंदा॥ पुनि हरि हेतु करन तप लागे। बारि अधार मूल फल त्यागे॥१॥ वे साग, फल और कन्दका आहार करते थे और सचिदानन्दघन ब्रह्मका स्मरण करते थे। फिर वे श्रीहरिके लिये तप करने लगे और मूल-फलको त्यागकर केवल जलके आधारपर रहने लगे॥ १॥ CCO. Prof. Satya-Vial Shastri Collection उर भमिलाष निरंतर होई। देखिन नियन परम पर्म प्रमुस सोई॥

अगुन अखंड अनंत अनादी।जेहि चितर्हि परमारथबादी॥२॥

Digitized by Arya Samai Foundation Chennai and e Gameotic परम हृदयमें निरन्तर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम क्षित्री उन परम प्रमुको आँखोंसे देखें, जो निर्गुण, अखण्ड, अनन्त और अनादि हैं और परमार्थ-वादी (ब्रह्मज्ञानी, तत्त्ववेता) लोग जिनका चिन्तन किया करते हैं॥२॥

नेति नेति जेहि वेद निरूपा। निजानंद निरुपाधि अनुपा॥ संभु विरंचि विष्नु भगवाना । उपजिह्नं जासु अंस तें नाना ॥३॥ जिन्हें वेद 'नेति-नेति' (यह भी नहीं, यह भी नहीं ) कहकर निरूपण करते हैं। जो आनन्दस्यरूप, उपाधिरहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंशसे अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान् प्रकट होते हैं ॥ ३ ॥

ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहुई। भगत हेतु लीलातनु गहुई ॥ जौ यह बचन सत्य श्रुति भाषा । तौ हमार प्जिहि अभिलाषा ॥४॥ ऐसे [ महान् ] प्रमु भी सेवकके वशमें हैं और भक्तोंके लिये [ दिव्य] लीलाविग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवस्य पूरी होगी ॥ ४ ॥

दो -- पहि विधि वीते वरप पट सहस वारि आहार। संवत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर अधार ॥१४४॥ इस प्रकार जलका आहार [करके तप] करते छ: हजार वर्ष बीत गये । फिर सात इजार वर्ष वे वायुके आधारपर रहे ॥ १४४ ॥ चौ०-बरप सहस दस त्यागेड सोऊ । ठाड़े रहे एक पद दोऊ ॥

विधि हरि हर तप देखि अपारा । मनु समीप आए बहु बारा ॥१॥ दस हजार वर्षतक उन्होंने वायुका आधार भी छोड़ दिया। दोनी एक पैरसे खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी कई बार मनुजीके पास आये ॥ १ ॥

मागहु बर बहु भाँति लोभाए । परम धीर निर्द चलिं चलाए ॥ अस्थिम।त्र होइ रहे सरीरा । तद्पि मनाग मनहिं नहिं पीरा ॥२॥ उन्होंने इन्हें अनेक प्रकारसे ललचाया और कहा कि कुछ वर माँगी। पर ये परम धैर्यवान् [राजा-रानी अपने तपसे किसीके] डिगाये नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हिडुयोंका दाँचामात्र रह गया था, फिर भी उनके मनमें जरा भी पीड़ा नहीं थी ॥ २ ॥

प्रभु सर्वेग्य दास निज जानी। गति अनन्य तापस नृप रानी॥ मागु मागु बहु भे नम् बानी डेन्प्रडम् राअस्टिः। कृपामृत सानी ॥३॥ सर्वज्ञ प्रमुने अनन्य गति ( आश्रय ) वाले तपस्वी राजा-रानीकी

मृतक जिल्लाविन गिरा सुद्दाई । श्रवन रंघ्न होइ उर जब लाई ॥ हृष्ट पुष्ट तन भए सुद्दाए । मानहुँ लबहिं भवन ते लाए ॥४॥ मुर्देको भी जिला देनेवाली यह सुन्दर वाणी कानोंके छेदोंसे होकर जब हृदयमें आयी, तब राजा-रानीके शरीर ऐसे सुन्दर और हृष्ट-पुष्ट हो गबे, मानो अभी घरसे आये हैं ॥ ४॥

दो॰-अवन सुधा सम वचन सुनि पुलक प्रफुहित गात।

बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृद्यँ समात ॥१४५॥ कानोंमें अमृतके समान लगनेवाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनुजी दण्डवत् करके बोले, प्रेम हृदयमें समाता न था—॥ १४५॥

ची०-सुनु सेवक सुरतरु सुरधेन्। विधि हिर हर बंदित पद रेन्॥ सेवत सुलभ सकल सुखदायक। प्रनतपाल सचराचर नायक॥१॥ हे प्रभो! सुनिये, आप सेवकोंके लिये कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरणरजकी ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी भी वन्दना करते हैं। आप सेवा करनेमें सुलभ हैं तथा सब सुखोंके देनेवाले हैं। आप शरणागतके रक्षक

और जड-चेतनके स्वामी हैं॥ १॥

जों भनाथ हित हम पर नेहूं। तो प्रसन्न होइ यह बर देहु॥ जो सरूप बस सिव मन माहीं। जेहि कारन मुनि जतन कराहीं॥२॥ हे अनाथोंका कल्याण करनेवाले! यदि हमलोगोंपर आपका स्नेह है, तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिये कि आपका जो खरूप शिवजीके मनमं बसता है और जिस [की प्राप्ति] के लिये मुनिलोग यत्न करते हैं॥ २॥

जो असुंडि मन मानस हंसा। सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा॥
देखिंह हमसो रूप भरि छोचन। कृपा करहु प्रनतारित मोचन॥३॥
जो काकमुग्रुण्डिके मनरूपी मानसरोवरमें विहार करनेवाला हंस है,
सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागतके दुःख मिटानेवाले प्रभो! ऐसी कृपा कीजिये कि हम उसी रूपको नेत्र भरकर देखें॥३॥

दंपति बचन परम प्रिय लागे। मृदुल बिनीत प्रेम रस पागे॥ भगत बछल प्रभु कृपानिधाना। बिस्तवास प्रगटे भगवाना॥४॥ राजा-रानीके कोम्लु, विनस्युक्तास्त्री ए प्रेमुसमें पुगे हुए बचन भगवान् को बहुत ही प्रिय लगे। भक्तवस्तल, कृपानिधान, सम्पूर्ण विश्वके निवास- — Digitized by Arya Samai Foundation की माना माना किया । ।।।
स्थान (या समस्ताविश्वम व्यापक), सर्वसम् की माना स्थाप ।

दो॰-नील सरोरुह नील मिन नील नीरधर स्याम। लाजीह तन सोभा निरिष्य कोटि कोटि सत काम ॥१४६॥ भगवानके नीले कमल, नील्मणि और नीले (जलयुक्त) मेवके समान [कोमल, प्रकाशमय और सरस ] स्यामवर्ण [चिन्मय] शरीरकी शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं॥ १४६॥

चौ०-सरद मयंक बदन छिंद सींचा । चारु कपोल चित्रुक दर सीवा ॥ अधर भरुन रद सुंदर नासा । बिधु कर निकर विनिद्क हासा ॥१॥

उनका मुख शरद् [पूर्णिमा] के चन्द्रमाके समान छित्रकी सीमास्वरूप या। गान और टोड़ी बहुत सुन्दर थे, गला शंखके समान (त्रिरेवायुक्त, चढ़ाव-उतारवाला) था। लाल ओठ, दाँत और नाक (अत्यन्त) सुन्दर थे। हँसी चन्द्रमाकी किरणावलीको नीचा दिखानेवाली थी॥ १॥

नव अंद्रुज अंबक छिब नीकी। चितविन लिलत भावेँती जीकी ॥
मुद्धिट मनोज चाप छिब हारी। तिलक ललाट पटल दुतिकारी ॥२॥
नेत्रोंकी छिब नये [खिले हुए] कमलके समान बड़ी सुन्दर थी।
मनोहर चितवन जीको बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौं हैं कामदेवके धतुपकी शोभाको हरनेवाली थी। ललाटपटलपर प्रकाशमय तिलक था॥ २॥

कुंडल मकर सुकुट सिर भ्राजा। कुटिल केस जनु मधुप समाजा॥
उर श्रीवस्स रुचिर बनमाला। पिदिक हार भूपन मिन जाला॥३॥
कार्नोमें मकराकृत (मल्लीके आकारके) कुण्डल और सिरपर मुकुट
सुशोभित था। टेढ़ें (बुँघराले) काले वाल ऐसे सम्रन थे, मानो भौरिके
छाड हों। हृदयपर श्रीवत्स, सुन्दर वनमाला, रतनजटित हार और मिणियोंके
आभूपण सुशोभित थे॥ ३॥

केहरि कंधर चार जनेऊ। बाहु बिभूपन सुंदर तेऊ॥
किर कर सिरस सुभग भुजदंडा। किट निषंग कर सर कोदंडा॥॥
सिंहकी-सी गर्दन थी, सुन्दर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे, वे भी
सुन्दर थे। हाथीकी सुँड्के समान (उतार-चढ़ाववाले) सुन्दर भुजदण्ड थे।
कमरमें तरकस और हाथमें वाण और धनुष [ शोभा पा रहे ] थे॥ ४॥
दो०-तिङ्त विनिद्क पीत पट उद्र रेख वर तीनि।

नामि मनोहर लेति जन जम्म साँहां वर तानि। [ स्वर्णवर्णनीर्णमुक्षेत्रीमय ] पताम्बर विजलीको लजानेवाला वा। पेटपर सुन्दर्पण्णिमाटबेक्प्रण्ॅA(yक्किक्लोब) न्दर्भी बिकादिस प्रदेशी बिकादिस प्रदेश कराने यमुना जीके में वरों की उद्योज की ने देती हो ॥ १४७ ॥

चौ०-पद राजीव बरनि निहं जाहीं । मुनिमनमधुप बसहिं जेन्ह माहीं ॥ बाम भाग सोभिति अनुकूला । आदिसक्ति छबिनिधि जगमूला ॥१॥

जिनमें मुनियोंके मनरूपी भौरे बसते हैं, भगवान्के उन चरणकमलीं-का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान्के बार्वे भागमें सदा अनुकुल रहनेवाली, शोभाकी राशि, जगत्की मूलकारणरूपा आदिशक्ति श्रीजानकीजी सुशोभित हैं॥१॥

जासु अंस उपजिं गुनखानी। अगिनत रुच्छि उमा ब्रह्मानी॥
मृक्किटि विरास जासु जग होई। राम वाम दिसि सीता सोई॥२॥
जिनके अंशसे गुणोंकी खान अगिणत रुक्मी, पार्वती और ब्रह्माणी
(त्रिदेवोंकी शक्तियाँ) उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी मोंहके इशारेसे ही
जगत्की रचना हो जाती है, वही [मगवान्की स्वरूपा-शक्ति] श्रीसीताजी
श्रीरामचन्द्रजीके बार्यी ओर स्थित हैं ॥ २॥

छिबसमुद्र हिर रूप बिलोकी । एकटक रहे नयन पट रोकी ॥ चितवहिं सादर रूप अन्पा । तृप्ति न मानहिं मनु सतरूपा ॥३॥ शोभाके समुद्र श्रीहरिके रूपको देखकर मनु-शतरूपा नेत्रोंके पट (पलकें) रोके हुए एकटक (सब्ध) रह गये। उस अनुपम रूपको वे आदरसहित देख रहे थे और देखते-देखते अवाते ही न थे॥ ३॥

हरप बिबस तन दसा भुलानी। परे वंड इव गहि पद पानी॥
सिर परें प्रभु निज कर कंजा। तुरत उठाए करनापुंजा॥४॥
आनन्दके अधिक वशमें हो जानेके कारण उन्हें अपने देहकी सुधि
भूल गयी। वे हाथोंसे भगवानके चरण पकड़कर दण्डकी तरह (सीधे)
भूमिपर गिर पड़े। कृपाकी राशि प्रभुने अपने कर कमलोंसे उनके मस्तकोंका स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया॥४॥

दो०-योळे कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि ।

मागहु वर जोइ भाव मन महादानि अनुमानि ॥ १४८॥

फिर कृपानिधान भगवान् बोळे—मुझे अत्यन्त प्रसन्न जानकर और

बड़ा भारी दानी मानकर, जो मनको भाये वही वर माँग छो ॥ १४८॥
चौ०-सुनि प्रसुवचन जोरि जुगपानी । धरि धीरज बोळी मृहु बानी ॥

नाथ देखि पद हराह महाहर्खेत्र प्रमान को स्वास हमारे ॥ १॥

प्रसुके वचन सुनकर, दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजाने

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri कोमल वाणी कही—हे नाथ! आपके चरणकमलोको देखकर अत्र हमारी सारी मनःकामनाएँ पूरी हो गर्थी॥ १॥

एक लालसा बिह उर माहीं। सुगम अगम कहि जात सो नाहीं॥
तुम्हिहिदेत अति सुगम गोसाई। अगम लाग मोहि निज कृपनाई ॥२॥
फिर भी मनमें एक बड़ी लालसा है। उसका पूरा होना सहज भी है
और अत्यन्त कठिन भी, इसीसे उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी! आपके लिये तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता
(दीनता) के कारण वह अत्यन्त कठिन माल्यम होता है ॥ २॥

जथा दरिद्र बिबुधतरु पाई। बहु संपति मागत सकुचाई॥
तासु प्रभाड जान निहं सोई। तथा हृद्यँ मम संसय होई॥३॥
जैसे कोई दरिद्र कल्पबृक्षको पाकर भी अधिक द्रव्य माँगनेमें संकोच
करता है, क्योंकि वह उसके प्रभावको नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृद्यमें
संशय हो रहा है॥३॥

सो तुम्ह जानहु अंतरजामी। पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी॥
सकुच विहाइ मागु नृप मोही। मोरें निहं अदेश कछु तोही॥॥।
हे स्वामी! आप अन्तर्यामी हैं, इसिलये उसे जानते ही हैं। मेरा वह
मनोरथ पूरा की जिये। [भगवान्ने कहा—] हे राजन्! संकोच छोड़कर
मुझसे माँगो। तुम्हें न दे सकूँ ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है॥ ४॥
दो०-दानि सिरोमनि कृपानिधि नाथ कहुउँ सितिभाउ।

चाहउँ तुम्हिह समान सुत प्रभु सन कवन दुराउ ॥१४९॥
[राजाने कहा—] हे दानियों के शिरोमणि! हे कृपानिधान! हे नाथ!
मैं अपने मनका सचा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ।
प्रभुसे भला क्या छिपाना!॥ १४९॥

चौ०-देखि प्रीति सुनि बचन अमोछे। एवमस्तु करुनानिधि बोछे॥ आपु सिरस खोजों कहूँ जाई। नृप तव तनय होब में आई॥१॥ राजाकी प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणातिधान भगवान् बोछे—ऐसा ही हो। हे राजन् ! मैं अपने समान [ दूसरा ] कहूँ। जाकर खोजूँ ! अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूँगा ॥ १॥

सतरूपहि बिलोकि कर जोरें। देवि मागु बरु जो रुचि तोरें।। जो बरु नाथ चतुर नुष मागु धरु जो रुचि तोरें।। इतरूपिजीको हाथ जोड़े देखकर भगवान्ने कहा-हे देवि! तुम्हारी जो इच्छा हो, सो वर माँग हो । [ शतरूपाने कहा- ] हे नाथ ! चतुर राजाने जो वर माँगा, हे कृपाछ ! वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा ॥ २ ॥

प्रभु परंतु सुठि होति ढिटाई । जद्पिभगत हित तुम्हिह सोहाई ॥ तुम्ह ब्रह्मादि जनक जगस्वामी । ब्रह्म सकल उर अंतरजामी ॥३॥ परन्तु हे प्रभु ! बहुत दिठाई हो रही है, यद्यपि हे भक्तोंका हित करनेवाले ! वह दिटाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदिके भी पिता ( उत्पन्न करनेवाले ), जगत्के स्वामी और सबके हृदय-के भीतरकी जाननेवाले ब्रह्म हैं।। ३ ॥

थस समुझत मन संसय दोई। कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई॥ जे निज भगत नाथ तव अहहीं। जो सुख पावहिं जो गति लहहीं॥४॥ ऐसा समझनेपर मनमें सन्देह होता है, फिर भी प्रभुने जो कहा वही प्रमाण ( सत्य ) है। [ मैं तो यह माँगती हूँ कि ] हे नाथ! आपके जो निज जन हैं वे जो (अलीकिक, अखण्ड) सुख पाते हैं और जिस परम गतिको प्राप्त होते हैं-॥ ४ ॥

दो॰-सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति सोइ निज चरन सनेहु। सोइ विवेक सोइ रहिन प्रभु हमिह कृपा करि देहु ॥१५०॥ हे प्रभो ! वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणोंमें प्रेम,

वही ज्ञान और वही रहन-सहन कृपा करके हमें दीजिये ॥ १५० ॥

चौ॰-सुनि मृदु गृढ़ रुचिर वर रचना । कृपासिंधु बोले मृदु बचना ॥ जो कछु रुचि तुम्हरे मन माहीं । मैं सी दीन्द सब संसय नाहीं॥१॥

[रानीकी ] कोमल, गृढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्यरचना सुनकर कृपा-के समुद्र भगवान् कोमल वचन बोले—तुम्हारे मनमें जो कुछ इच्छा है, वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई छन्देह न समझना ॥ १॥

मातु बिबेक अलोकिक तोरं। कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरें॥ वंदि चरन मनु कहेउ बहोरी। अवर एक बिनती प्रभु मोरी ॥२॥ हे माता ! मेरी कृपासे तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तव मनुने भगवान्के चरणोंकी वन्दना करके फिर कहा —हे प्रभु ! मेरी एक विनती और है-॥ २॥

सुत विषद्क तव पद्रति होऊ। मोहि बड् मूढ़ कहे किन कोऊ॥ मनि विजुफनि जिमि जल बिजु मीना। मम जीवन तिमितुम्हहि अधीना॥३॥ आपके चरणोंमें मिरी Pविति ह्युंभव प्राप्ति इति इति । कुले कि छिये पिताकी होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणिके

१ ngitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बिना साँप और जलके बिना मछली [नहीं रह सकती], बैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे (आपके बिना न रह सके) ॥ ३॥

अस वरु मागि चरनगिहरहेऊ। एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ॥
श्रवतुम्ह मम अनुसासन मानी। बसहु जाइ सुरपित रजधानी॥॥
ऐसा वर माँगकर राजा भगवान्के चरण पकड़े रह गये। तब दयके
निधान भगवान्ने कहा-ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर
देवराज इन्द्रकी राजधानी (अमरावती) में जाकर वास करो॥ ४॥
सो०-तहँ करि भोग विसाल तात गएँ कहु काल पुनि।

होइहहु अवध भुआल तव में होब तुम्हार सुत ॥१५१॥ हे तात ! वहाँ [स्वर्गके ] बहुत-से भोग-भोगकर, कुल काल बीत बानेपर, तुम अवधके राजा होगे । तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊँगा ॥१५१॥ चौ०-इच्लामय नरवेष सँवारें । होइहुउँ प्रगट निकेत तुम्हारें ॥

अंसन्ह सहित देह धरिताता । करिहुउँ चरित भगत सुखदाता ॥१॥ इच्छानिर्मित मनुष्यरूप सजकर में तुम्हारे घर प्रकट होऊँगा । हे तात! में अपने अंशोंसहित देह धारण करके भक्तोंको सुखदेनेवाले चरित्र करूँगा।१।

जे सुनि सादर नर बङ्भागी। भव तरिहिंह अमता सद त्यागी। आदिसक्ति जेहिं जग उपजाया। सोड अवतरिहि मोरि यह माया॥२॥ जिन (चरित्रों) को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदरसिहत सुनकर, ममता औरमद त्यागकर, भवसागरसे तर जायँगे। आदिशक्ति यह मेरी [स्वरूपभूता] माया भी, जिसने जगत्को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी॥ २॥

पुरज्य में अभिलाप तुम्हारा । सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥ पुनि पुनि अस किह कृपानिधाना । अंतरधान भए भगवाना ॥३॥ इस प्रकार में तुम्हारी अभिलाषा पूरी कहँगा । मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपानिधान भगवान् वार-वार ऐसा कहकर अन्तर्द्धान हो गये ।३।

दंपित उर धरि भगत कृपाला । तेहिं आश्रम निवसे कछु काला ॥
समय पाइ तनु तिज्ञ अनयासा । जाइ कीन्ह अमरावित वासा ॥॥॥
वे स्त्री-पुरुप (राजा-रानी) भक्तीपर कृपा करनेवाले भगवान्की
हृदयमें धारण करके कुछ कालतक उस आश्रममें रहे । फिर उन्होंने समय
पाकर, सहज ही (विना किसी कष्टके) शरीर छोड़कर, अमरावती (इन्द्रिन्

दो॰-यह हितिहास्तः अम्भित्यासिक्यमिति किही वृषकेता। भरद्राज सुनु अपर पुनि राम जनम कर हेतु॥ १५२॥ Digitized by Arya Samai Foundation Chennal and eGangotri [याज्ञवल्क्यजी कहते हैं—] हे भरद्वाज ! इस अत्यन्त पवित्र इति-हासको शिवजीने पार्वतीसे कहा था । अत्र श्रीरामके अवतार छेनेका दूसरा कारण सुनो ।। १५२ ॥

मासपारायण, पाँचवाँ विश्राम

चौ॰-सुनु सुनि कथा पुनीत पुराना । जो गिरिजा प्रति संसु बखानी ॥ विस्व विदित एक केकय देसू । सत्यकेतु तहुँ बसह नरेसू ॥ १॥ हे सुनि ! वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजीने पार्वतीसे कही थी । संसारमें प्रसिद्ध एक कैकय देश है । वहाँ सत्यकेतु नामका राजा रहता (राज्य करता ) था ॥ १ ॥

धरम धुरंधर नीति निधाना। तेज प्रताप सील बलवाना॥ तेहि कें भए जुगल सुत बीरा। सब गुन धाम महा रनधीरा॥२॥ वह धर्मकी धुरीको धारण करनेवाला, नीतिकी खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान् था। उसके दो वीर पुत्र हुए, जो सब गुणोंके भण्डार

और बड़े ही रणधीर थे ॥ २ ॥

राज धनी जो जेठ सुत आही। नाम प्रतापभानु अस ताही॥
अपर सुतिह अरिमर्दन नामा। भुजबल अनुल अचल संप्रामा॥३॥
राज्यका उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रतापभानु
था। दूसरे पुत्रका नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था
और जो युद्धमें [पर्वतके समान] अटल रहता था॥३॥

भाइहि भाइहि परम समीती। सकल दोष छल बराजित प्रीती॥
जेठे सुतिहि राज नृप दीन्हा। हिर हित आपु गवन बन कीन्हा॥॥॥
भाई-भाईमें बड़ा मेल और सब प्रकारके दोषों और छलोंसे रहित
[सची] प्रीति थी। राजाने जेठे पुत्रको राज्य दे दिया और आप भगवान् [के भजन] के लिये वनको चल दिया॥ ४॥

दो॰-जव प्रतापरिव भयउ नृप फिरी दोहाई देस।

प्रजा पाल अति बेद्बिधि कतहुँ नहीं अच लेस ॥ १५३॥ जब प्रतापभानु राजा हुआ, देशमें उसकी दुहाई फिर गयी। वह वेदमें बतायी हुई विधिके अनुसार उत्तम रीतिसे प्रजाका पालन करने लगा। उसके राज्यमें पापका कहीं लेश भी नहीं रह गया॥ १५३॥

चौ॰ - नृप हितका खट मिला खप्राज्य Vral shashi Collection रनधीरा ॥ १॥ सचिव सयान बंधु बलबीरा । आपु प्रतापपुज रनधीरा ॥ १॥

राजाका हित करनेवाला और शुक्राचार्यके समान बुद्धिमान् धर्मरुचि नामक उसका मन्त्री था। इस प्रकार बुद्धिमान् मन्त्री और बलवान् तथा वीर माईके साथ स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था॥ १॥

सेन संग चतुरंग अपारा। श्रमित सुभट सब समर जुझारा॥ सेन बिलोकि राउ हरपाना। अरु बाजे गहगहे निसाना॥२॥ साथमें अपार चतुराङ्गिणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब-के-सब रणमें जूझ मरनेवाले थे। अपनी सेनाको देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बमाधम नगाड़े बजने लगे॥ २॥

विजय हेतु कटकई बनाई। सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई॥ जह तह परीं अनेक लराई। जीते सकल भूप बरिआई॥३॥ दिग्विजयके लिये सेना सजाकर वह राजा ग्रुभ दिन (मुहूर्त) साधकर और डंका बजाकर चला। जहाँ-तहाँ बहुत-सी लड़ाइयाँ हुई। उसने सब राजाओंको बलपूर्वक जीत लिया॥३॥

सप्त दीप भुजबळ बस कीन्हे। छे छे दंड छाड़ि नृप दीन्हे॥ सकल अविन मंडल तेहि काला। एक प्रतापभानु महिपाला॥४॥ अपनी भुजाओं के बलसे उसने सातों द्वीपों (भूमिखण्डों) को वशमें कर लिया और राजाओं से दण्ड (कर) छे छेकर उन्हें छोड़ दिया। सम्पूर्ण प्रय्वीमण्डलका उस समय प्रतापभानु ही एकमात्र (चक्रवर्ती) राजा था॥४॥ दो०-स्वत्रस विस्व करि वाहुवल निज पुर कीन्ह प्रवेसु।

अरथ धरम कामादि सुख सेवइ समयँ नरेसु ॥१५४॥ संधारभरको अपनी भुजाओं के बलसे वशमें करके राजाने अपने नगरमें प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदिके सुखोंका समया-

ची॰-भूप प्रतापभानु बल पाई। कामधेनु भे भूमि सुहाई॥
सब दुख वरितत प्रजा सुखारी। धरमसील सुंदर नर नारी॥१॥
राजा प्रतापभानुका बल पाकर भूमि सुन्दर कामधेनु (मनचाही
वस्तु देनेवाली) हो गयी। [ उनके राज्यमें ] प्रजा सब [प्रकारके ] दुःखींसे
रहित और सुखी थी, और सभी स्त्री-पुरुष सुन्दर और धर्मात्मा थे॥१॥

सचिव धरमरुचि हरि पद प्रीती । नृप हित हेत सिख्व नित नीती ॥
गुर सुर संह मिन्नार्ग सिक्नेव / pat Shastri Collection नित नीती ॥
धर्मरुचि मन्त्रीका श्रीहरिके चरणोंमें प्रेम था । वह राजाके हितके

लिये सदा उसको नीति सिखाया करता था । राजा गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण—इन सबकी सदा सेवा करता रहता था ॥ २ ॥

भूप घरम जे बेद बखाने। सकल करह सादर सुख माने॥ दिन प्रति देह बिबिध बिधि दाना। सुनइ साख बर बेद पुराना॥३॥ वेदों में राजाओं के जो धर्म बताये गये हैं, राजा सदा आदरपूर्वक और सुख मानकर उन सबका पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकारके दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था॥३॥

नाना बापीं कृप तड़ागा। सुमन बाटिका सुंदर बागा॥ विप्रभवन सुरभवन सुहाए। सब तीरथन्ह बिचित्र बनाए॥॥॥ उसने बहुत-सी बाविलयाँ, कुएँ, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुन्दर बगीचे, ब्राह्मणोंके लिये घर और देवताओंके सुन्दर विचित्र मन्दिर सब तीथोंमें बनवाये॥ ४॥

दो०-जहँ लगि कहे पुरान श्रित एक एक सब जाग।
वार सहस्र सहस्र नृएँ किए सिंहत अनुराग॥१५५॥
वेद और पुराणोंमें जितने प्रकारके यज्ञ कहे गये हैं, राजाने एक-एक
करके उन सब यज्ञोंको हजार-हजार बार किया॥१५५॥

ची॰ हृद्यँ न कछु फल अनुसंधाना। भूप विवेकी परम सुजाना॥
करह जे धरम करम मनवानी। बासुदेव अर्पित नृप ग्यानी॥१॥
[राजाके] हृद्यमें किसी फलकी टोह (कामना) न थी। राजा
चड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और
वाणीसे जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान् वासुदेवके अर्पित करके
करता था॥ १॥

चिह बर बाजि बार एक राजा। मृगया कर सब साजि समाजा॥ विध्याचल गभीर बन गयऊ। मृग पुनीत बहु मारत भयऊ॥२॥ एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़ेपर सवार होकर, शिकारका सब सामान सजाकर, विन्ध्याचलके घने जंगलमें गया और वहाँ उसने बहुत-से उत्तम-उत्तम हिरन मारे॥२॥

फिरत बिपिन नृप दीख बराहू। जनु बन दुरेउ सिसिहि प्रसि राहू॥ वड़ बिधु निहें समात मुखमाहीं। मनहुँ क्रोध बस उगिलत नाहीं॥३॥ राजाने वनमें फिरते हुई स्वाप्त सूझिरकी व्हेंसि पिलिटिंग्हॉलों के कारण वह ऐसा दीख पड़ता था ] मानो चन्द्रमाको प्रसक्त (मुँहमें पकड़कर) १५३ \* रामचरितमानस्य \* Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri

राहु वनमें आ छिपा हो । चन्द्रमा बड़ा होनेसे उसके मुहँमें समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है ॥ ३॥

कोल कराल दसन छिव गाई। तनु विसाल पीवर अधिकाई॥ युरुवुरात हय आरो पाएँ। चिकत विलोकत कान उठाएँ॥४॥ यह तो स्अरके भयानक दातोंकी शोभा कही गयी। [इधर] उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़ेकी आहट पाकर वह युरुवुराता हुआ कान उठाये चौकना होकर देख रहा था॥४॥ हो०-नील महीधर सिखर सम देखि विसाल वराहु।

चपरि चलेउ हय सुदुिक नृप हाँकि न होई निवाहु॥ १५६॥ नील पर्वतके शिखरके समान विशाल [शरीरवाले] उस स्थरको देखकर राजा घोड़ेको चाबुक लगाकर तैजीसे चला और उसने सुथरको ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता ॥ १५६॥ चौ०-श्राबत देखिअधिक स्व बाजी। चलेड बसाह मस्त गति भाजी॥

तुरत कीन्द्द नृप सर संधाना । मिह मिलि गयउ विलोकत बाना ॥१॥ अधिक शब्द करते हुए घोड़ेको [ अपनी तरक ] आता देखकर सूअर पवनवेगसे भाग चला । राजाने तुरंत ही बाणको धनुषपर चढ़ाया । सूअर बाणको देखते ही धरतीमें दुकक गया ॥ १॥

विक तिक तीर महीस चलावा। किर छल सुअर सशीर बचावा॥
प्रगटत दुरत जाइ मृग भागा। रिस बस भूप चलेड सँग लागा॥२॥
राजा तक तककर तीर चलाता है, परन्तु सूअर छल करके शरीरको
बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ
भागा जाता था; और राजा भी क्रोधके वश उसके साथ (पीछे) लगा

गयउ दृशि धन गहन बराहू। जहाँ नाहिन गज बाजि निवाहू॥
अति अकेल बन विपुल कलेसू। तद्धि न मृग मग तजह नरेसू॥३॥
सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगलमें चला गया जहाँ हाथी-घोड़ेका
निवाह (गम) नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वनमें क्लेश
भी बहुत था, फिर भी राजाने उस पशुका पीछा नहीं छोड़ा॥ ३॥
कोल बिलोकि भूप बढ़ धीरा। भागि पैठ गिरिगुहाँ गभीरा॥

अगम देखि नृप अति प्रशिक्षाईंShashरें कि प्रशिवन परेउ मुलाई ॥॥। राजाके विदा धैयवान् देखकर, सूअर भागकर पहाड़की एक Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangott गहरी गुफाम जा धुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजाको बहुत पछताकर होटना पड़ा; पर उस घोर वनमें वह रास्ता भूल गया॥ ४॥ दो०-खेद खिन्न छुद्धित सृपित राजा वाजि समेत।

खोजत ब्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत ॥१५७॥ बहुत परिश्रम करनेसे थका हुआ और घोड़ेसमेत म्ख-प्याससे ब्याकुल राजा नदी-तालाब खोजता-खोजता पानी बिना बेहाल हो गया॥ १५७॥ चौ०-फिरत बिपिन क्षाश्रम एक देखा। तहुँ बस नुपति कपट मनिबेषा॥

जासु देस नृप छीन्ह छड़ाई। समर सेन तिज गयउ पराई॥ १॥ वनमें फिरते-फिरते उसने एक आश्रम देखा; वहाँ कपटसे सुनिका वेष बनाये एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रतापभानुने छीन लिया था और जो सेनाको छोड़कर युद्धसे भाग गया था॥ १॥

समय प्रतापभानु कर जानी। आपन अति असमय अनुमानी॥
गयउनगृह मन बहुत गलानी। मिला न राजहि नृव अभिमानी॥ २॥
प्रतापभानुका समय (अच्छे दिन) जानकर और अपना कुसमय
( बुरे दिन) अनुमानकर उसके मनमें बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो
पर गया और न अभिमानी होनेके कारण राजा प्रतापभानुसे ही मिला
( मेल किया )॥ २॥

रिस उर मारि रंक जिमि राजा। विपिन बसइ तापस कें साजा॥
तासु समीप गवन नृप कीन्हा। यह प्रतापरिव तेहि तब चीन्हा॥ ३॥
दिरिद्रकी भाँति मनहीमें क्रोधको मारकर वह राजा तपर्त्वीके वेषमें
वनमें रहता था। राजा (प्रतापभानु) उसीके पास गया। उसने तुरंतः
पहचान लिया कि यह प्रतापभानु है॥ ३॥

राउ तृषित निहं सो पिहचाना। देखि सुत्रेप महामुनि जाना॥
उतिर तुरम ते कीन्ह प्रनामा। परम चतुर नकहेउ निज नामा॥ ४॥
राजा प्यासा होनेके कारण [ व्याकुलतामें ] उसे पहचान न सका ।
सुन्दर वेप देखकर राजाने उसे महामुनि समझा और घोड़ेसे उतरकर उसे
प्रणाम किया। परन्तु बड़ा चतुर होनेके कारण राजाने उसे अपना नाम
नहीं बतलाया॥ ४॥
दो०-भूपित तृषित विलोकि तेहिं सरवरु दीन्ह देखाइ।

मज्जन पान समेत हय कीन्ह नृपति हरपाइ॥१५८॥ राजाको प्यासा प्रतिक्षिश जिल्ला स्थान स्थान हिंदा होकर राजाको प्यासा प्रतिक्षिश जिल्ला स्थान किया॥१५८॥ चौ०—गै श्रम सकल सुखी नृप भयऊ। निज आश्रम तापस ले गयऊ॥ भासन दीन्ह भस्त रिब जानी। पुनि तापस बोलेड सृदु बानी॥ १॥ सारी थकावट मिट गयी, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रममें हे गया और सूर्यास्तका समय जानकर उसने [ राजाको बैठनेके

लिये ] आसन दिया । फिर वह तपस्वी कोमल वाणीसे बोला—॥ १॥ को तुम्ह कस बन फिरहु अकेलें। सुंदर जुबा जीव परहेलें॥ चक्रवर्ति के लच्छन तोरें। देखत दया लागि अति मोरें॥ २॥ तुम कीन हो ? सुन्दर युवक होकर, जीवनकी परवा न करके, वनमें अकेले क्यों फिर रहे हो ? तुम्हारे चक्रवर्ती राजाके से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है।। २॥

नाम प्रतापभानु अवनीसा। तासु सचिव मैं सुनहु सुनीसा॥ फिरत आहेरें परेंड भुड़ाई। बड़ें भाग देखेडें पद आई॥३॥ [ राजाने कहा—] हे मुनीश्वर! सुनिये, प्रतापभानु नामका एक राजा है, में उसका मन्त्री हूँ। शिकारके लिये फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्यसे यहाँ आकर मैंने आपके चरणोंके दर्शन पाये हैं ॥ ३ ॥

हम कहुँ दुर्लभ दरस तुम्हारा। जानत हो कछु भल होनिहारा॥ कह सुनि तात भयउ अँधियारा। जोजन सत्तरि नगरु तुम्हारा॥ ४॥ हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होते वाला है। मुनिने कहा—है तात! अँधेरा हो गया। तुम्हारा नगर यहाँ है सत्तर योजनपर है ॥ ४॥

हो०-निसा घोर गंभीर वन पंथ न सुनहु सुजान।

वसहु आजु अस जानि तुम्ह जाएहु होत विहान ॥१५९(क)॥ है सुजान ! सुनो, घोर अँधेरी रात है; घना जंगल है; राम्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सबेरा होते ही चले

तुलसी जिस भवतन्यता तैसी मिलह सहाह।

आपुनु आवह ताहि पहिं ताहि तहाँ छै जाइ ॥१५९(छ)॥ वुलसीदासजी कहते हैं-जैसी भिवतन्यता (होनहार) होती है, ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है, या 

नुप बहु भाँति प्रसंसेड ताही। चरन बंदि निज भाग्य सराही॥ १॥

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri है नाथ ! बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर, घोड़ेको वृक्षसे बाँधकर राजा बैठ गया । राजाने उसकी बहुत प्रकारसे प्रशंसा की और उसके चरणोंकी वन्दना करके अपने भाग्यकी सराहना की ॥ १॥

पुनि बोलेंड सृदु गिरा सुद्दाई। जानि पिता प्रभु करउँ ढिठाई॥ मोहि सुनीस सुत सेवक जानी। नाथ नाम निज कद्दृढु बखानी॥ २॥ फिर सुन्दर कोमल वाणीसे कहा—हे प्रभो! आपको पिता जानकर में ढिठाई करता हूँ। हे सुनीश्वर! मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम (धाम) विस्तारसे बतलाइये॥ २॥

तेहि न जान नृप नृपिह सो जाना। भूप सुहृद सो कपट सयाना॥ वैशी पुनि छन्नी पुनि शजा। छल बल कीन्द्र चहड् निज काजा॥ ३॥ राजाने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजाको पहचान गया था। राजा तो गुद्धहृदय था और वह कपट करनेमें चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति-का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल-बलसे अपना काम बनाना चाहता था।। रा

समुझि राजसुख दुखित अराती। अवाँ अनल इव सुलगइ छाती॥
सरल बचन नृप के सुनि काना। वयर सँभारि हृद्यँ हरषाना॥ ४॥
वह शत्रु अपने राज्य-सुखको समझ करके (स्मरण करके) दुखी था।
उसकी छाती [कुम्हारके] आँवेकी आगकी तरह [भीतर-ही-भीतर] सुलग
रही थी। राजाके सरल वचन कानसे सुनकर, अपने वैरको यादकर वह
हृद्यमें हर्षित हुआ।। ४॥

दो॰-कपट बोरि वानी मृदुल बोलेउ जुगुति समेत।
नाम हमार भिखारि अब निर्धन रहित निकेत॥१६०॥
वह कपटमें डुबोकर बड़ी युक्तिके साथ कोमल वाणी बोला-अब हमारा
नाम भिखारी है, क्यों कि हम निर्धन और अनिकेत (घर-द्वारहीन) है॥१६०॥
चौ०-कह नृप जे बिग्यान निधाना। तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना॥

सदा रहिं अपनपी दुराएँ। सब विधि कुसळ कुवेष बनाएँ॥ १॥ राजाने कहा—जो आपके सहश विज्ञानके निधान और सर्वथा अभि-मानरहित होते हैं, वे अपने स्वरूपको सदा छिपाये रहते हैं। क्योंकि कुवेब बनाकर रहनेमें ही सब तरहका कल्याण है (प्रकट संतवेषमें मान होनेकी सम्भावना है और मानसे पतनकी)॥ १॥

तेहि तें कहिं संत श्रुति टेरें। परम श्रिकंचन प्रिय हरि केरें॥ उम्ह सम अधनि श्रिखारि अगक्ष श्रिके विक्लिक विकास देहा॥ २॥ इसीसे तो संत और वेद पुकारकर कहते हैं कि परम अकिञ्चन (सर्वथा)

१५८ \* रामचरितमानस \* Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri अहंकार, ममता और (मानरहित) ही भगवान्को प्रिय होते हैं । आप-सरीखे निर्धन, भिखारी और गृहहीनोंको देखकर ब्रह्मा और शिवजीको भी सन्देह हों जाता है [ कि ये वास्तविक संत हैं या भिखारी ] ॥ २ ॥

जोसि सोसि तव चरन नमामी। मो पर कृपा करिश अव स्वामी॥ सहज प्रीति भूपति के देखी। आपु बिषय विस्वास विसेषी॥ ३॥ आप जो हों सो हों ( अर्थात् जो कोई भी हों ), मैं आपके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ । हे स्वामी ! अब मुझपर कृपा की जिये । अपने ऊपर राजाकी स्वामाविक प्रीति और अपने विषयमें उसका अधिक विश्वास देखकर-३

सब प्रकार राजिह अपनाई। बोलेड अधिक सनेह जनाई॥ सुनु सितभाउ कहउँ महिपाला। इहाँ बसत बीते बहु काला॥ ४॥ सब प्रकारसे राजाको अपने वशमें करके, अधिक स्नेह दिखाता हुआ चह (कपट तपस्वी) बोला-हे राजन् ! सुनो, में तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया ॥ ४ ॥

दो०-अव लगि मोहि न मिलेउ कोउ में न जनावउँ काहु।

छोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु ॥१६१ (क)॥ अवतक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपनेको किसीपर प्रकट करता हूँ; क्योंकि लोकमं प्रतिष्ठा अग्निके समान है जो तपरूपी वनको भस्म कर डालती है ॥ १६१ (क)॥

सो॰-तुलसी देखि सुवेषु भूलहिं मुढ़ न चतुर नर।

सुंदर केकिहि पेखु बचन सुधा सम असन अहि ॥१६१(ख)॥ तुलसीदासजी कहते हैं - सुन्दर वेष देखकर मूढ़ नहीं, [ मूढ़ तो मूढ़ ही हैं ] चतुर मनुष्य भी घोखा खा जाते हैं । सुन्दर मोरको देखो, उसका वचन तो अमृतके समान है और आहार साँपका है ॥ १६१ (ख)॥ चौ -तातें गुपुत रहउँ जग माहीं। हरि तिज किमपि प्रयोजन नाहीं॥

प्रभु जानत सब विनिर्दे जनाएँ। कहहु कविन सिधि लोक रिझाएँ॥ १॥ [कपट तपस्वीने कहा—] इसीसे मैं जगत्में छिपकर रहता हूँ । श्रीहरि को छोड़कर किसीसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाये ही सब जानते हैं। फिर कहा, संसारको रिझानेसे क्या सिद्धि मिलेगी।। १॥

तुम्ह सुचि सुमति परम प्रिय मोरें। प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरें॥ अव जो तुम्क हिंगुनर्डें तार्वोद्यां का स्कार्य मिश्रीवर्ट्य अति मोद्दी॥ २॥ तुम पवित्र और सुन्दर बुद्धिवाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे ही और तुम्हींसाम मुझपर Samaj Foundation Chennal and eGangotri और तुम्हींसाम मुझपर प्राति और विश्वास है। हे तात! अब यदि में तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोप खगेगा॥ २॥

जिमि जिमि तापसु कथइ उदासा। तिमि तिमि नृपहि उपज विस्वासा॥ देखा स्ववस कर्म मन बानी। तब बोला तापस वगध्यानी॥३॥ ज्यों-ज्यों वह तपस्वी उदासीनताकी वातें कहता या, त्यों-ही-त्यों राजा-को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जन उस न्युलेकी तरह ध्यान लगाने-वाले (कपटी ) मुनिने राजाको कर्म, मन और वचनसे अपने वशमें जाना, तव वह बोला—॥ ३॥

नाम हमार एकतनु भाई। सुनि नृप बोलेड पुनि सिरु नाई॥ कहतु नाम कर धरथ बखानी। मोहि सेवक अति आपन जानी॥ ४॥ हे भाई! हमारा नाम एकतनु है। यह सुनकर राजाने फिर सिर नवाकर कहा-मुझे अपना अत्यन्त [अनुरागी] सेवक जानकर अपने नामका अर्थ समझाकर कहिये॥ ४॥

दो॰-आदिसृष्टि उपजी जवहिं तव उतपति भे मोरि।

नाम एकतनु हेतु तेहि देह न धरी वहोरि॥ १६२॥ [कपटी मुनिने कहा—] जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तबसे मैंने फिर दूसरी देह नहीं घारण की, इसीसे मेरा नाम एकतनु है ॥ १६२ ॥

चौ०-जिन आचरजु करहु मन माहीं। सुत तप तें दुर्लभ कछु नाहीं॥ तपबल तें जग सजह बिधाता। तपबल बिष्नु भए परित्राता॥ १॥ है पुत्र ! मनमें आश्चर्य मत करो, तपसे कुछ भी दुर्लम नहीं है। तपके बलसे ब्रह्मा जगत्को रचते हैं। तपहीके बलसे विष्णु संसारका पाउन करनेवाले बने हैं ॥ १॥

तपबल संभु करहिं संघारा। तप तें भगम न क्छु संसारा॥ भयउ नुपहि सुनि अति अनुरागा। कथा पुरातन कहें सी लागा॥ २॥ तपहीं बलसे रुद्र संहार करते हैं। संसारमें कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तपसे न मिल सके। यह सुनकर राजाको बड़ा अनुराग हुआ। तब वह (तपस्वी) पुरानी कथाएँ कहने लगा॥ २॥

करम धरम इतिहास अनेका। करइ निरूपन बिरित बिबेका॥ उद्भव पालन प्रलय कहानी । कहेसि अमित बाचरज बखानी ॥ ३॥ कमं, धर्म श्रीर अमेना र्णा क्षेत्र प्ति हिसिकाई हिश्री विराय और ज्ञानका निरूपण करने लगा। सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन (स्थिति) और संहार

( प्रश्रिक्षण) स्वीष्ट्रक्षण्ट आध्रवीमरी क्षाण स्विमण्डे स्वार स्विम् स

सो॰-सुनु महोस असि नीति जहँ तहँ नाम न कहाहं नृए।
मोहि तोहि पर अति प्रीति सोइ चतुरता विचारि तव ॥१६३॥
हे राजन्! सुनो, ऐसी नीति है कि राजालोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं
कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुमपर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है॥१६३॥
चौ॰-नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा। ससकेतु तव पिता नरेसा॥

गुर प्रसाद सब जानिश्न राजा । किह्न न श्रापन जानि अकाजा॥ १॥ तुम्हारानाम प्रतापमानु है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे । हेराजन्! गुस्की कृपासे मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं ॥१॥

देखि तात तब सहज सुधाई। प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई॥ उपिन परी ममता मन मोरें। कहउँ कथा निज पूछे तोरें॥२॥ हे तात! तुम्हारा स्वामाविक सीधापन (सरलता), प्रेम, विश्वास और नीतिमें निपुणता देखकर मेरे मनमें तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गयी है; इसीलिये में तुम्हारे पूछनेपर अपनी कथा कहता हूँ॥ २॥

अब प्रसन्न में संसय नाहीं। मागु जो भूप भाव मन माहीं॥
मुनि सुबचन भूपित हरपाना। गिहि पद बिनय कीन्द्रि बिधि नाना॥३॥
अब में प्रसन्न हूँ, इसमें सन्देह न करना। हे राजन्। जो मनकी
भावे वही माँग छो। सुन्दर (प्रिय) बचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और
[ मुनिके ] पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकारसे बिनती की ॥ ३॥

कुपासिंधु सुनि दरसन तोरें। चारि पदारथ करतळ मोरें॥
प्रभुद्दि तथापि प्रसन्न विलोकी। मागि अगम बर होउँ असोकी॥ ४॥
हे दयासागर मुनि! आपके दर्शनसे ही चारों पदार्थ (अर्थ, धर्म,
काम और मोक्ष) मेरी मुडीमें आ गये। तो भी स्वामीको प्रसन्न देखकरें
में यह दुर्लभ वर माँगकर [क्यों न] शोकरहित हो जाऊँ॥ ४॥
दो०-जरा मरन दख रहित उस स्वासीकी

दो॰-जरा मरन दुख रहित तनु समर जितै जिन कोउ। एकछत्र रिपुद्दीन महि राज्ञाबाक्त छा। १६४॥ मेरा शरीर शृद्धीवर्धा, मृत्यु और दुःखसे रहित हो जाय; मुझे युद्ध

में कोई जिल्लाम् अभिन्न Samai Foundation Chennal and eGangotri में कोई जिल्लाम अभिन्न अभिन्न प्रकार अकण्टक राज्य हो ॥ १६४ ॥

चौ०-कह तापस नृप ऐसेइ होऊ। कारन एक कठिन सुनु सोऊ॥ कालउ तुअ पद नाइहि सीमा। एक विप्रकुल छाड़ि महीसा॥ १॥ तपस्वीने कहा—हे राजन् ! ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वीके स्वामी! केवल ब्राह्मणकुलको छोड़ काल भी तुम्हारे चरणींपर सिर नवायेगा ॥ १ ॥

तपबल वित्र सदा वरिभारा। तिन्ह के कोप न कोउ रखवारा॥ जौं विप्रन्ह बस करहु नरेसा । तौ तुअ बस विधि विष्तु महेसा ॥ २ ॥ तपके बलसे ब्राह्मण सदा बलवान् रहते हैं। उनके क्रोधसे रक्षा करने-वाला कोई नहीं है। हे नरपित ! यदि तुम ब्राह्मणोंको वशमें कर लो, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जायँगे॥ २॥

चल न ब्रह्मकुल सन बरिभाई। सत्य कहउँ दोउ भुजा उठाई॥ बिप्र श्राप विनु सुनु महिपाला। तोर नास नहिं कवनेहुँ काला॥३॥ बाह्मणकुलसे जोर-जनरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठा-कर सत्य कहता हूँ । हे राजन् ! सुनो, ब्राह्मणोंके शाप विना तुम्हारा नाश किसी कालमें नहीं होगा।। ३।।

हरपेउ राउ बचन सुनि तास्। नाथ न होइ मोर अब नास्॥ तव प्रसाद प्रभु कृपानिधाना । मो कहुँ सर्ब काल कल्याना ॥ ४ ॥ राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा—हे स्वामी ! मेरा नाश अब नहीं होगा । हे क़ुपानिधान प्रभु ! आपकी कृपासे मेरा सत्र समय कल्याण होगा ॥ ४ ॥

दो॰-एवमस्तु कहि कपटमुनि बोला कुटिल बहोरि।

मिलव हमार भुलाव निज कहटु त हमिंह न खोरि ॥ १६५॥ 'एवमस्तु' (ऐसा ही हो) कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला [ किन्तु ] तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जानेकी बात किसी-से [ कहना नहीं, यदि ] कह दोगे, तो हमारा दोष नहीं ॥ १६५ ॥ ची०-तातें मैं तोहि बरजर राजा। कहें कथा तब परम अकाजा॥

छुठे श्रवन यह परत कहानी । नास तुम्हार सत्य मम बानी ॥ १॥ हे राजन् ! मैं तुमको इसिलये मना करता हूँ कि इस प्रसङ्गको कहने-में तुम्हारी बड़ी हानि होरोी lprops कानमें यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जायगा, मेरा यह वचन सत्य जानना ॥ १॥

Digitized by Arya Samal Foundation Chennal and eGangoti यह प्रनाट अथवा दिज्ञापा। नास तोर सुनु भानुप्रतापा॥ आन उपार्य निधन तव नाहीं। जो हिर हर कोपिह सन माहीं॥ २॥ हे प्रतापभानु! सुनो, इस बातके प्रकट करनेसे अथवा बाह्मणोंके शापसे तुम्हारा नाश होगा और किसी उपायसे, चाहे ब्रह्मा और शङ्कर भी मनमें क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी॥ २॥

सत्य नाथ पद गहि नृप भाषा। द्विज गुर कोप कहहु को राखा॥
राखइ गुर जो कोप विधाता। गुर विरोध नहिं कोउ जगत्राता॥ ३॥
राजाने मुनिके चरण पकड़कर कहा—हे स्वामी! सत्य ही है।
ब्राह्मण और गुरुके क्रोधसे कहिये, कौन रक्षा कर सकता है? यदि ब्रह्मा
भी क्रोध करें, तो गुरु बचा छेते हैं; पर गुरुसे विरोध करनेपर जगत्में
कोई भी बचानेवाला नहीं है॥ ३॥

जौं न चलब हम कहे तुम्हारें। होउ नास नहिं सोच हमारें॥
पुकहिं डर डरपत मन मोरा। प्रभु महिदेव श्राप अति वोरा॥ ४॥
यदि में आपके कथनके अनुसार नहीं चळूँगा, तो [भले ही] मेरा नाश हो जाय। मुझे इसकी चिन्ता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभो ! [केवल] एक ही डरसे डर रहा है कि ब्राह्मणोंका शाप बड़ा भयानक होता है॥ ४॥ दो०-होहिं विष्र वस कवन विधि कहहु कुपा किर सोउ।

तुम्ह तजि दीनदयाल निज हित् न देखउँ कोउ ॥१६६॥ हे बाह्यण किस प्रकारसे वशमें हो सकते हैं, कृपा करके वह भी चताइये। हे दीनदयालु! आपको छोड़कर और किसीको में अपना हिंगू नहीं देखता॥ १६६॥

चौ॰-सुनुन्प विविध जतन जग माहीं। कष्टसाध्य पुनि हो हिं कि नाहीं॥ श्राह एक अति सुगम उपाई। तहीं परंतु एक कठिनाई॥ १॥ [तपस्वीने कहा-] हे राजन्! सुनो, संसारमें उपाय तो बहुत हैं। पर वे कष्टसाध्य हैं (बड़ी कठिनतासे बननेमें आते हैं) और इसपर भी खिं हों या न हों (उनकी सफलता निश्चित नहीं है)। हाँ, एक उपाय बहुत सहज हैं; परन्तु उसमें भी एक कठिनता है॥ १॥

मम आधीन जुगुति नृप सोई। मोर जाब तव नगर न होई॥ आज टर्ग अर जब ते भयऊँ। काहू के गृह प्राम न गयऊँ॥ २॥ हे राजन्! वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर्मे हो नहीं सकता। जबसे पेदा हुआ क्रांबल्या क्रांबल के स्वाप के किसीके घर अधी गाँव नहीं रिविशिशिष्ट ।

बड़े सनेह छघुन्ह पर करहीं।गिरि निज सिरिन सदा तृन घरहीं॥ जलिंध अगाध मौलि बह फेन्। संतत घरिन घरत सिर रेन्॥॥॥ बड़े लोग छोटोंपर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरोंपर सदा तृग (घास) को धारण किये रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तकपर फेनको धारण करता है और घरती अपने सिरपर सदा घूलिको धारण किये रहती है॥॥॥

दो॰-अस कहि गहे नरेस पद स्वामी होहु कुपाछ।
मोहि लागि दुख सहिअ प्रभु सज्जन दीनद्याल ॥१६७॥
ऐसा कहकर राजाने मुनिके चरण पकड़ लिये [और कहा—]हे
स्वामी! कुपा की जिये। आप संत हैं। दीनदयाल हैं। [अतः]हे प्रभो!
मेरे लिये इतना कृष्ट [अवश्य] सहिये॥ १६७॥

चौ०-जानि नृपिह आपन आधीना। बोला तापस कपट प्रवीना॥
सत्य कहुउँ भूपित सुनु तोही। जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही॥१॥
राजाको अपने अधीन जानकर कपटमें प्रवीण तपस्वी बोला-हे राजन्!
सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत्में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है॥१॥
अवसि काज मैं करिहुउँ तोरा। मन तन बचन भगत तें मोरा॥

जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ । फल्डइ तबिंह जब करिअ दुराऊ ॥२॥ मैं तुम्हारा काम अवश्य कहाँगा; [क्योंकि ] तुम मन, वाणी और शरीर [तीनों] से मेरे भक्त हो । पर योग, युक्ति, तप और मन्त्रोंका प्रभाव तभी फल्टीभूत होता है जब वे छिपाकर किये जाते हैं ॥ २ ॥

जों नरेस में करों रसोई। तुम्ह पहसहु मोहि जान न कोई॥ श्रम्ब सो जोइ जोइ भोजनकरई। सोइ सोइ तव आयसु अनुसरई॥३॥ हे नरपति! में यदि रसोई बनाऊँ और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्नको जो-जो खायगा, सो-सो तुम्हारा आजाकारी वन जायगा॥ ३॥

पुनि तिन्ह के कुछा जेमें हैं ड्योज़िब जिल्ला हो हूं भूप सुनु सोऊ ॥ जाइ उपाय रचहु नृप एहू। संबत भरि संकडण करेहू ॥४॥

Digम्बईक्टेमाडी अनुन ईसोम्बुन्हरानेखालों )ट्रोब्न्सिनी निक्ति से करेगा, हे राजन्! सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जायगा। हे राजन्! जाकर यही उपाय करो और वर्षभर [ भोजन कराने ] का सङ्कल्प कर लेना ॥ ४ ॥ दो - नित नृतन द्विज सहस सत वरेह सहित परिवार।

मैं तुम्हरे संकलप लिंग दिनहिं करवि जेवनार ॥१६८॥ नित्य नये एक लाख ब्राह्मणोंको कुदुम्बसहित निमन्त्रित करना । मैं तुम्हारे सङ्कल्प िक काल अर्थात् एक वर्ष तिक प्रतिदिन भोजन बना

दिया करूँगा ॥ १६८ ॥

चौ०-एहि विधि भूप कष्ट अति थोरें। होइहाई सक्छ विप्र बस तोरें॥ करिहाँहें बिप्र होम मख सेवा। तेहिं प्रसंग सहजेहिं बस देवा॥१॥ हे राजन्! इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रमसे सब ब्राह्मण तुम्हारे वरामें हो जायँगे। ब्राह्मण हवन, यह और सेवा-पूजा करेंगे, तो उस प्रसंग ( सम्बन्ध ) से देवता भी सहज ही वशमें हो जायँगे ॥ १ ॥

और एक तोहि कहुउँ लखाऊ। में एहिं बेध न आउब काऊ॥ तुम्हरे उपरोहित कहुँ राया । हरि आनव मैं करि निज माया ॥२॥ में एक और पहचान तुमको बताये देता हूँ कि में इस रूपमें कभी न आऊँगा। हे राजन्! में अपनी मायासे तुम्हारे पुरोहितको हर लाऊँगा॥२॥

तपबल तेहि करि आपु समाना । रखिहउँ इहाँ बरप परवाना ॥ में घरि तासु वेषु सुनु राजा। सब बिधि तोर सँवारव काजा ॥३॥ तपके बलसे उसे अपने समान बनाकर एक वर्षतक यहाँ रक्लूंगा और हे राजन्! सुनो, में उसका रूप बनाकर सब प्रकारसे तुम्हारा काम सिद्ध कहूँगा।३।

गै निसि बहुत सयन अब कीजे। मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे॥ में तपवल तोहि तुरग समेता। पहुँचेहउँ सोवतहि निकेता॥ १॥ हे राजन् ! रात बहुत बीत गयी, अब सो जाओ । आजसे तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तपके बलसे में घोड़ेसिहत तुमको सोतेहीम वर पहुँचा दूँगा ॥ ४ ॥

दो॰-में आउव सोइ वेषु धरि पहिचानेहु तब मोहि। जय एकांत वोलाइ सब कथा सुनावों तोहि॥१६९॥ में वही (पुरोहितका) वेष धरकर आऊँगा। जब एकान्तमें तुमकी बुळाकर सब कथा सुनाऊँ, तब तुम मुझे पहचान लेना ॥ १६९ ॥ चौ॰-सयन कीन्द्र नृप आयस मानी । आयन स्त्राह्म बैठ छलग्यानी ॥ श्रमित्रक्ष्युत्पिन्द्रनाप्रकार क्षेत्रका प्रकार स्त्राह्म स्त्रोच अधिकाई ॥१॥

Tigitized by Arya Samaj Foundation Chemnai and eGangotri राजाने आज्ञा मानकर रायन किया और वह कपट-ज्ञानी आसनपर जा बैठा। राजा थका था, [ उसे ] ख्व ( गहरी ) नींद आ गयी। पर वह कपटी कैसे सोता। उसे तो बहुत चिन्ता हो रही थी॥ १॥

कालकेतु निसिचर तहँ भावा । जेहिं स्कर होइ नृपिह भुलावा ॥
परम मित्र तापस नृप केरा । जानइ सो भति कपट घनेरा ॥२॥
[ उसी समय ] वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने स्अर बनकर
राजाको भटकाया था । वह तपस्वी राजाका बड़ा मित्र था और खूब छलप्राप्त जानता था ॥ २ ॥

तेहि के सत सुत अरु दस भाई। खल अति अजय देव दुखदाई॥
प्रथमहिं भूप समर सब मारे। विप्र संत सुर देखि दुखारे॥॥॥
उसके सौ पुत्र और दस भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसीसे न जीते
जानेवाले और देवताओंको दुःख देनेवाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओंको दुखी देखकर राजाने उन सबको पहले ही युद्धमें मार डाला था॥ ३॥

तेहिं खल पाछिल बयर सँभारा। तापस नृप मिलि मंत्र विचारा॥ जेहिं रिपु छय सोइ रचेन्हि उपाऊ। भावी वस न जान कछु राऊ॥ ४॥ उस दुष्टने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजासे मिलकर सलाह विचारी (षड्यन्त्र किया) और जिस प्रकार रात्रुका नाहा हो, वही उपाय रचा। भावीवश राजा (प्रतापभानु) कुछ भी न समझ सका॥ ४॥

दो॰-रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिअ न ताहु।

अजहुँ देत दुख रिव सिसिह सिर अवसेषित राहु॥१७०॥
तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिये।
जिसका विरमात्र बचा था, वह राहु आजतक सूर्य चन्द्रमाको दुःख देता है।१७०।
चौ०-तापस नृप निज सखिह निहारी। हरिष मिलेउ उठि भयउ सुखारी॥

मित्रहि कहि सब कथा सुनाई। जातुधान बोला सुल पाई॥१॥
तपस्वी राजा अपने मित्रको देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुली
हुआ। उसने मित्रको सब कथा कह सुनायी, तब राक्षस आनन्दित होकर

अव साधेउँ रिपु सुनहु नरेसा। जीं तुम्ह कीम्ह मोर उपदेसा॥
परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई। बिनु औषध बिभाधि बिधि खोई॥२॥
हे राजन् ! सुनो, जम तुमने मेरे कहनेके अनुसार [इतना] काम कर
हिया, तो अब मैंने शतुकी कि विद्या कि Satva Viat Shashi Callection.
लाग सो रहो। विधाताने बिना ही दवाके रोग दूर कर दिया॥ २॥

कुरू समेत रिष्ठ मूल बहाई। चौथें दिवस मिलव में आई॥ तापस नृपिंह बहुत परितोषी। चला महाकपटी अतिरोषी॥३॥ कुल्सिंहत शत्रुको जड़-मूल्से उखाड़ बहाकर, [आजसे] चौथे कि में तुमसे आ मिल्रॅगा। [इस प्रकार] तपस्वी राजाको खुब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यन्त क्रोधी राक्षस चला॥ ३॥

भानुप्रतापिह बाजि समेता। पहुँचाएसि छन माझ निकेता॥
नृपिह नारि पिहं सयन कराई। हय गृहँ बाँधेसि बाजि बनाई ॥॥॥
उसने प्रतापभानु राजाको घोड़ेसहित क्षणभरमें घर पहुँचा दिया।
राजाको रानीकेपास सुलाकर घोड़ेको अच्छी तरहसे बुड़सालमें बाँध दिया॥४॥
दो०—राजा के उपरोहितहि हिर लै गयउ बहोरि।

है राखेसि गिरि खोह महुँ मायाँ करि मित भोरि ॥१७१॥ फिर वह राजाके पुरोहितको उठा हे गया और मायाने उसकी बुद्धिकी व डालकर उसे उसने ॥इन्हरी स्टेस्ट्रें कर कर समस्य

भ्रममें डालकर उसे उसने पहाड़की खोहमें ला रक्खा ॥ १७१ ॥ चौ०-आपु विरचि उपरोहित रूपा । परेउ जाइ तेहि सेज अनुपा ॥

जागेउ नृप अनभएँ विहाना । देखि भवन अति अचरजुमाना ॥१॥ वह आप पुरोहितका रूप बनाकर, उसकी सुन्दर सेजपर जा हेटा। राजा सबेरा होनेसे पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना ॥ १॥

सुनि महिमा मन महुँ अनुमानी। उठेउ गर्वें हिं जेहिं जान न रानी॥ कानन गयउ बाजि चिह तेहीं। पुर नर नारि न जाने छ केहीं। राम मनमें मुनिकी मिहमा अनुमान करके वह धीरेसे उठा जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़ेपर चढ़कर बनको चला गया। नगरके किसी भी स्त्री-पुरुषने नहीं जाना॥ २॥

गएँ जाम जुग भूपित आवा। वर घर उत्सव बाज बधावा॥
उपरोहितिह देख जब राजा। चिकित बिलोक सुमिरि सोइ काजा॥३॥
दो पहर बीत जानेपर राजा आया। घर-घर उत्सव होने लगे और
बघावा बजने लगा। जब राजाने पुरोहितको देखा, तब वह [अपने] उसी
कार्यका रमरणकर उसे आश्चर्यसे देखने लगा॥ ३॥

जुग सम नृपहि गए दिन तीनी। कपटी मुनि पद रह मित छीनी। समय जानि उपरोहित श्रावा। नृपहि मते पद रह मित छीनी। राजाको सीमार्किन श्रुक श्रावा। उपको जुद्धि कपटी मुनि चरणों में छभी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित विना हुआ राक्षसी

आया और शिंपिति by तिथ्वकी कुर्न पुरात स्टाहिक h अमुसं सर्ग विचार उसे समझाकर कह दिये ॥ ४ ॥

दो॰-नृप हरपेउ पहिचानि गुरु भ्रम वस रहा न चेत। वरे तुरत सत सहस वर विष्ठ कुटुंब समेत॥१७२॥

[संकेतके अनुसार] गुरुको [ उस रूपमें ] पहचानकर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा [ िक यह तापस मुनि है या कालकेत राक्षस]। उसने तुरंत एक लाख उत्तम ब्राह्मणोंको कुटुम्बसहित निमन्त्रण दे दिया॥ १७२॥

चौ०-उपरोहित जेवनार बनाई। छरस चारि बिधि जिस श्रुति गाई ॥
मायामय तेहिं कीन्हि रसीई। बिंजन बहु गनि सकइ न कोई ॥ १॥
पुरोहितने छः रस और चार प्रकारके भोजन, जैसा कि वेदोंमें वर्णन
है, जनाये। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यञ्जन बनाये
जिन्हें कोई गिन नहीं सकता॥ १॥

बिबिध मृगन्ह कर आमिष राँधा। तेहि महुँ बिप्र माँसु खल साँधा॥
भोजन कहुँ सब बिप्र बोलाए। पद पखारि सादर बेठाए॥ २॥
अनेक प्रकारके पशुओंका मांस पकाया और उसमें उस दुष्टने ब्राह्मणोंका मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणोंको भोजनके लिये बुलाया और चरण
धोकर आदरसहित बैठाया॥ २॥

परुसन जबहिं लाग महिपाला । में भकासबानी तेहि काला ॥
बिप्रबंद उठि उठि गृह जाहू । है बिड़ हानि भन्न जिन खाहू ॥ ३ ॥
ज्यों ही राजा परोसने लगा, उसी काल [कालकेतुकृत ] आकाशवाणी
हुई हो बाहाणो ! उठ-उठकर अपने घर जाओ; यह अन्न मत खाओ ।
इस [के खाने ] में बड़ी हानि है ॥ ३ ॥

भयउ रसोई भूसुर माँसू। सब द्विज उठे मानि बिस्वासू॥
भूप बिकल मित मोहँ भुलानी। भावी बस न भाव मुख बानी॥ ४॥
रसोईमें ब्राह्मणोंका मांस बना है। [ आकाशवाणीका ] विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उट खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया। [ परन्तु ] उसकी
बुद्धि मोहमें भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुँहसे [ एक ] बात [ भी ]
न निकली॥ ४॥

वो॰-वोले विष्य सिकीपि विश्वापनि कि कि कि कि विचार। जाइ निसाचर होहु नृप मूढ़ सहित परिवार॥१७३॥ Digitized by Arva Samaj Foundation Chennal and eGangetri त्रीय ब्रीहाण क्रीधसहित बाल उठे—उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया—अरे मूर्ख राजा! त् जाकर परिवारसहित राक्षस हो ॥ १७३॥ चौ०—छत्रबंधु तें वित्र बोलाई। घाले लिए सहित समुदाई॥

ईस्वर राखा धरम हमारा। जैहस्ति तें समेत परिवारा॥ १॥ रे नीच क्षत्रिय! तूने तो परिवारसहित ब्राह्मणोंको बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था, ईश्वरने हमारे धर्मकी रक्षा की। अब तू परिवारसहित नष्ट होगा॥ १॥

संवत मध्य नास तव होऊ। जलदाता न रहिहि कुल कोऊ॥
नृप सुनिश्राप विकल अति त्रासा। भैवहोरि वर गिरा अकासा॥ २॥
एक वर्षके भीतर तेरा नाश हो जाय, तेरे कुलमें कोई पानी देनेवालातक न रहेगा। शाप सुनकर राजा भयके मारे अत्यन्त न्याकुल हो
गया। फिर सुन्दर आकाशवाणी हुई—॥ २॥

विप्रहु श्राप विचारि न दीन्हा । निहं क्षपराध भूप कछ कीन्हा ॥ चिकत विप्र सब सुनि नभवानी । भूप गयउ जह भोजन खानी ॥ ३ ॥ हे ब्राह्मणो ! तुमने विचारकर शाप नहीं दिया । राजाने कुछ भी अपराध नहीं किया । आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चिकत हो गये। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था ॥ ३ ॥

तहँ न असन निहं बित्र सुआरा। फिरेंड राड मन सोच अपारा॥
सब प्रसंग मिहसुरन्ह सुनाई। त्रिसित परेंड अवनी अकुलाई॥ ४॥
[देखा तो] वहाँ न मोजन था, न रसोइया ब्राह्मण ही था। तब
राजा मनमें अपार चिन्ता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणींको सब
चृत्तान्त सुनाया और [बड़ा ही] भयभीत और ब्याकुल होकर वह पृथ्वीपर गिर पड़ा॥ ४॥

हो॰-भूपति भावी मिटइ नहिं जद्पि न दूपन तोर। किएँ अन्यथा होइ नहिं विष्य श्राप अति घोर॥१७४॥

हे राजन् ! यद्यपि तुम्हारा दोप नहीं है, तो भी होनहार नहीं मिटता। बाह्मणोंका शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले टल

चौ०-अस किह सब महिदेव सिधाए। समाचार पुरलोगन्ह पाए॥ सोचिहिं दूपन देविहि देहीं। विरचत हंस काग किय जेहीं॥ १॥ ऐसा कहकर सब बाहाण चले समाचार पाक्क़-फोन्क्ना Satya Vrat Shashi अगडवालियोंने [जब] यह समाचार पाक्क़-फोन्क्ना Satya Vrat Shashi अगडवालियोंने [जब] यह जिसने हंस वनात-वनाति की आ कर्र निस्या (ए हिंस सुमार्थ निस्या के प्राप्त का किस वनाति वनाति वनाति वनाति वना दिया ) ॥ १॥

उपरोहितहि भवन पहुँचाई। असुर तापसिह खबरि जनाई॥
तेहिं खल जहँ तहँ पत्र पठाए। सिज सिज सेन भूप सब धाए॥ २॥
पुरोहितको उसके घर पहुँचाकर असुर (कालकेतु) ने [कपटी]
तपस्वीको खबर दी। उस दुष्टने जहाँ-तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब [वैरी]
राजा सेना सजा-सजाकर [चढ़] दौड़े॥ २॥

घेरेन्हि नगर निसान बजाई। बिबिध भाँति नित होइ छराई॥
जुझे सकछ सुभट करि करनी। बंधु समेत परेउ नृप धरनी॥३॥
और उन्होंने डंका बजाकर नगरको घेर छिया। नित्यप्रति अनेक
प्रकारसे छड़ाई होने छगी। [प्रतापभानुके] सत्र योद्धा [श्र्वी रोंकी]
करनी करके रणमें जूझ मरे। राजा भी भाईसहित खेत रहा॥३॥

सत्यकेतु कुछ कोउ निहं बाँचा । बिप्रश्राप किसि होइ असाँचा ॥ रिपु जिति सब नृप नगर बसाई । निज पुर गवने जय जसु पाई ॥ ४ ॥

सत्यकेतुके कुलमें कोई नहीं बचा। ब्राह्मणोंका शाप झ्ठा कैसे हो सकता था। शत्रुको जीतकर, नगरको [फिरसे] बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने-अपने नगरको चले गये॥ ४॥

दो॰-भरद्वाज सुनु जाहि जव होइ विधाता वाम।

धूरि मेरुसम जनक जम ताहि व्यालसम दाम ॥१७५॥ [ याज्ञवल्क्यजी कहते हैं — ] हे भरद्वाज! सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं, तब उसके लिये धूल सुमेरुपर्वतके समान (भारी और उचल डाल्नेवाली), पिता यमके समान (कालरूप) और रस्सी साँपके समान (काट खानेवाली) हो जाती है ॥ १७५॥

ची०-काल पाइ मुनिसुनु सोइ राजा। भयउ निसाचर सिहत समाजा॥
दस सिर ताहि बीस भुजदंडा। रावन नाम बीर बरिबंडा॥ १॥
हे मुनि! सुनो, समय पाकर वही राजा परिवारसिहत रावण नामक
राञ्चस हुआ। उसके दस सिर और बीस भुजाएँ थीं और वह बड़ा ही
भवण्ड श्रुरवीर था॥ १॥

भूप अनुज अरिमर्दन नामा। भयउ सो कुंभकरन बलधामा॥ सचिव जो रहा वश्मरिकि जिस्कृष्ण भविष्ठि विभानि विश्वकृष्णिषु तास्॥ २॥ अरिमर्दन नामक जो राजाका छोटा भाई था, वह बलका धाम कुम्भकर्ण हुआ। उसका जो मन्त्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावणका सीतेला छोटा भाई हुआ॥२॥

नाम विभीषन जेहि जग जाना । विष्तुभगत विग्यान निधाना ॥
रहे जे सुत सेवक नृप केरे । भए निसाचर घोर घनेरे ॥ ३ ॥
उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत् जानता है । वह विष्णुभक्त और ज्ञान-विज्ञानका भण्डार था और जो राजाके पुत्र और सेवक थे,
वे सभी बड़े भयानक राक्षस हए ॥ ३ ॥

कामरूप खल जिनस अनेका। कुटिल भयंकर विगत बिवेका॥
कृपा रहित हिंसक सब पापी। बरिन न जाहि बिस्व परितापी॥ ४॥
वे सब अनेकों जातिके, मनमाना रूप घारण करनेवाले, दुष्ट, कुटिल,
भयङ्कर, विवेकरहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसारभरको दुःख देनेवाले हुए; उनका वर्णन नहीं हो सकता॥ ४॥

दो॰-उपजे जदिष पुलस्त्यकुल पावन अमल अनूप । तदिष महीसुर श्राप वस भए सकल अघरूप ॥१७६॥ यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषिके पवित्र, निर्मल और अनुपम कुलमें उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणोंके शापके कारण वे सब पापरूप हुए ॥ १७६॥ चौ॰-कीन्ह बिविध तप तीनिहुँ भाई। परम उग्रनहिं बरिन सो जाई॥

गयउ निकट तप देखि बिधाता । मागहु बर प्रसन्न मैं ताता ॥ १ ॥ तीनों भाइयोंने अनेकों प्रकारकी बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता । [उनका उप्र] तप देखकर ब्रह्माजी उनके पास गये और बोले—हे तात! मैं प्रसन्न हूँ, वर माँगो ॥ १ ॥

करि बिनती गिंह पद दससीसा। बोलेंड बचन सुनहु जगदीसा॥ हम काहू के मरिहं न मारें। बानर मनुज जाति दुइ बारें॥ २॥ रावणने विनय करके और चरण पकड़कर कहा—हे जगदीश्वर! सुनिये, वानर और मनुष्य—इन दो जातियोंको छोड़कर हम और किसीके मारे न मरें [यह वर दीजिये]॥ २॥

प्वमस्तु तुम्ह बड़ तप कीन्हा । मैं बहाँ मिलि तेहि बर दीन्हा ॥
पुनि प्रमु कुंभकरन पहिं गयऊ।तेहि बिलोकि मन बिसमय भयऊ॥ ३ ॥
[ शिवजी कहते हैं कि— ] मैंने और ब्रह्माने मिलकर उसे वर दिया
कि ऐसा ही हो त्युक्तमे बहु श्लाप्रविद्या कुंविशा कि कुम्भकर्णके पास
गये। उसे देखकर उनके मनमें बड़ा आश्चर्य हुआ ॥ ३ ॥

जों एहिं खल नित करवे अहिए हो निश्चित्र शिक्ष हो नित करवे अहिए हो निश्च हो नित करवे अहिए हो निश्च हो नित करी । सागे सि नी द मास घट केरी ॥ ४॥ जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा, तो सारा संसार ही उजाड़ हो जायगा। [ऐसा विचारकर ] ब्रह्माजीने सरस्वतीको प्रेरणा करके उसकी बुद्धिकर दी। [जिससे ] उसने छः महीनेकी नींद माँगी॥ ४॥ दो॰ नगए विभीपन पास पुनि कहेउ पुत्र वर मागु।

तेहिं मागेड भगवंत पद कमल असल अनुरागु ॥ १७७॥ फिर ब्रह्माजी विभीषणके पास गये और बोले—हे पुत्र ! वर माँगो । उसने भगवान्के चरणकमलोंमें निर्मल (निष्काम और अनन्य) प्रेम माँगा १७७ चौ०-तिन्हिह देइ वर ब्रह्म सिधाए। हरिषत ते अपने गृह आए॥

मय तनुजा मंदोदिर नामा। परम सुंदरी नारि ल्लामा॥१॥ उनको वर देकर ब्रह्माजी चले गये और वे (तीनों भाई) इर्षित होकर अपने घर लीट आये। मय दानवकी मन्दोदरी नामकी कन्या परम सुन्दरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी॥१॥

सोइ मयँ दीन्हि रावनहि आनी । होइहि जानुधानपति जानी ॥
हरिषत भयं नारि भिंछ पाई । पुनिदोउ बंधु बिआहेसि जाई ॥२॥
मयने उसे लाकर रावणको दिया । उसने जान लिया कि यह राक्षसोंका राजा होगा । अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और किर उसने
जाकर दोनों भाइयोंका विवाह कर दिया ॥ २॥

गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी। बिधिनिर्मित दुर्गम अति भारी॥
सोइ मय दानवँ बहुरि सँवारा। कनक रचित मनिभवन अपारा॥३॥
समुद्रके बीचमें त्रिकूट नामक पर्वतपर ब्रह्माका बनाया हुआ एक
बड़ा भारी किला था। [महान् मायावी और निपुण कारीगर] मयदानवने
उसको फिरसे सजा दिया। उसमैं मणियोंसे जड़े हुए सोनेके अनिगनत महल थेर

भोगावित जिस अहिकुल बासा । अमरावित जिस सक्रिनवासा ॥
तिन्द तें अधिक रम्य अति बंका । जग बिख्यात नाम तेहि लंका ॥४॥
जैसी नागकुलके रहनेकी [पाताललोकमें] भोगावित पुरी है और
इन्द्रके रहनेकी [स्वर्गलोकमें] अमरावित पुरी है, उनसे भी अधिक सुन्दर
और बाँका वह दुर्ग था । जगत्में उसका नाम लंका प्रतिद्ध हुआ ॥४॥
दो॰ खाई सिक्स स्वर्गित स्वर्गित विकास

दो॰-खाई सिंधु गर्भार अति चारिहुँ दिस्सि फिरिआव।

कनक कोट मिन खाँचत दृढ़ वरिनिमिन्त अध्यमाव॥१७८(क)॥

उसे चारों ओरसे समुद्रकी अत्यन्त गहरी खाई घेरे हुए है। उस

[ दुर्ग ] के मणियोंसे जड़ा हुआ सोनेका मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरीका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ १७८ (क) ॥

हरि प्रेरित जेहिं कलप जोइ जातुधानपति होइ।

स्र प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोइ ॥१७८(ख)॥ भगवान्की प्रेरणासे जिस कल्पमें जो राक्षसोंका राजा (रावण) होता है, वहीं द्रूर, प्रतापी, अतुलित बलवान् अपनी सेनासहित उस पुरीमें बसता है ॥१७८ (ख)॥

चौ॰-रहे तहाँ निसिचर भट भारे। ते सब सुरन्ह समर संवारे॥ अब तहँ रहींई सक्र के प्रेरे। रच्छक कोटि जच्छपति केरे॥।॥

[पहले ] वहाँ बड़े-बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओंने उन सबको युद्धमें मार डाला। अब इन्द्रकी प्रेरणासे वहाँ कुबेरके एक करोड़ रक्षक (यक्ष लोग) रहते हैं—॥ १॥

दसमुख कतहुँ खबरि असि पाई। सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई॥ देखि बिकट भट बिड़ कटकाई। जच्छ जीव छे गए पराई॥२॥ रावणको कहीं ऐसी खबर मिछी तब उसने सेना सजाकर किलेको जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेनाको देखकर यक्ष अपने प्राण छेकर भाग गये॥ २॥

फिरि सब नगर दसानन देखा। गयड सोच सुख भयड विलेषा॥
सुंदर सहज अगम अनुमानी। कीन्दि तहाँ रावन रजधानी॥३॥
तब रावणने घृम-फिरकर सारा नगर देखा। उसकी [स्थानसम्बन्धी]
चिन्ता मिट गयी और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरीको स्वामाविक
ही सुन्दर और [बाहरवालोंके लिये] दुर्गम अनुमान करके रावणने वहाँ
अपनी राजधानी कायम की ॥ ३॥

जेहि जस जोग वाँटिगृह दीन्हे । सुखी सकल रजनीचर कीन्हे ॥
एक बार कुवेर पर धावा । पुष्पक जान जीति ले आवा ॥॥॥
योग्यताके अनुसार घरोंको बाँटकर रावणने सब राक्षसोंको सुखी किया।
एक बार बढ़ वेरपर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमानको जीतकर लेआया ४
दो॰ कौतुकहीं कैलास पुनि लीन्हेसि जाइ उठाइ।

मनहुँ तोलि निज वाहुवल चला वहुत सुख पाइ ॥ १७९ ॥ भिर उसने नाकर [एक बार विक्रा के किया और मानो अवनी मुर्ज अवश्व किया और मानो अवनी मुर्ज आका वह तीलकर, बहुत सुख पाकर वह चो०-सुख संपीतं सुद्ध प्रिमि प्रहिन्निका जिथा प्रितीप क्षिणा वृति विद्याप्ति प्रिमि प्रिकार्श के प्रदेश प्रिमि प्रिकार्श के प्रदेश के प्

अतिबल कुंभकरन अस भ्राता। जेहिकहुँ नहिं प्रतिभट जग जाता॥
करइ पान सोवइ पट मासा। जागत होइ तिहूँ पुर न्नासा॥ २॥
अत्यन्त बलवान् कुम्भकर्ण-सा उसका माई था, जिसके जोड़का योद्धा

जगत्में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर छः महीने सोया करता था।
उसके जागते ही तीनों लोकोंमें तहल्का मच जाता था॥ २॥

जों दिन प्रति अहार कर सोई। बिस्व बेगि सब चौपट होई॥
समर धीर निहं जाइ बखाना। तेहिसमअमित बीर बलवाना॥३॥
यदि वह प्रतिदिन भोजन करता, तब तो सम्पूर्ण विश्व बीघ ही चौपट
(खाली) हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा
सकता। [लंकामें] उसके ऐसे असंख्य बलवान् वीर थे॥३॥

बारिदनाद जेठ सुत तासू। भट महुँ प्रथम लीक जग जासू॥
जेहि न होइ रन सनमुख कोई। सुरपुर नितिह परावन होई॥ ४॥
मेघनाथ रावणका बड़ा लड़का था, जिसका जगत्के योद्धाओं में पहला
नंबर था। रणमें कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्गमें तो
[ उसके भयसे ] नित्य भगदड़ मची रहती थी॥ ४॥

दो॰-कुमुख अकंपन कुलिसरद् धूमकेतु अतिकाय। एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय॥१८०॥

इनके अतिरिक्त ] दुर्मुख, अकम्पन, वज्रदन्त, धूमकेत और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत्को जीत सकते थे॥१८०॥ चौ०-कामरूप जानहिं सब माया। सपनेहुँ जिन्ह के धरम न दाया॥

दसमुख बेठ सभाँ एक बारा। देखि अभित आपन पश्चिरा। १॥ सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और [आसुरी] माया जानते थे। उनके दया-धर्म स्वप्नमें भी नहीं था। एक बार सभामें बैठे हुए रावणने अपने अगणित परिवारको देखा—॥ १॥

सुत समृह जन परिजन नाती । गने को पार निसाचर जाती ॥ सेन विलोकि सहर्ज किमिनी अधिल बेचन किया किया ॥ २॥ पुत्र-पौत्र, कुटुम्बी और सेवक देर-के-देर थे। [सारी] राक्षसोंकी

जातियोंको तो गिन ही कौन सकता था! अपनी सेनाको देखकर स्वभावहें ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्वमें सनी हुई वाणी बोला—॥ २॥

सुनहु सक्छ रजनीचर ज्था। इमरे बेरी विद्युध बरूथा॥ ते सनमुख निंद्दं करिंदं छराई। देखि सबल रिपु जाहिं पराई॥३॥ हे समस्त राक्षसोंके दलो! सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने

आकर युद्ध नहीं करते । बलवान् शत्रुको देखकर भाग जाते हैं ॥ ३ ॥ तेन्ह कर मरन एक विधि होई । कहउँ बुझाइ सुनहु खब सोई ॥

द्विजभोजन मख दोम सराधा। सब के जाइ करहु तुम्ह बाघा॥ ४॥ उनका मरण एक ही उपायसे हो सकता है, में समझाकर कहता हूँ। अब उसे सुनो। [उनके बलको बढ़ानेवाले] ब्राह्मणभोजन, यज्ञ, ह्वन और श्राद्ध—हन सबमें जाकर तुम बाधा डालो॥ ४॥

इवन आर श्रीद्ध—इन सब्म जाकर तुम बाघा डाला ॥ ४ ॥ दो॰-छुधा छीन वलहीन सुर सहजेहिं मिलिहहिं आइ ॥

तव मारिहउँ कि छाड़िहउँ भली भाँति अपनाइ ॥ १८१ ॥
भूखते दुर्बल और बल्हीन होकर देवता सहजहीमें आ मिलेंगे। तव
उनको में मार डालँगा अथवा भलीभाँति अपने अधीन करके [ सर्वथा
पराधीन करके ] छोड़ दूँगा ॥ १८१ ॥

चौ॰-मेघनाद कहुँ पुनि हँकरावा । दीन्ही सिख बलु वयर बढ़ावा ॥ जे सुर समर बीर बलवाना । जिन्ह के लिरेबे कर अभिमाना ॥ १ ॥ किर उसने मेघनादको बुल्वाया और सिखा-पढ़ाकर उसके बल और [ देवताओं के प्रति ] वैरभावको उत्तेजना दी । [ फिर कहा—] हे पुत्र ! जो देवता रणमें धीर और बलवान् हैं और जिन्हें लड़नेका अभिमान है ॥ १ ॥

तिन्हिं जीतिरन आनेसु बाँधी। उठिसुत पितु अनुसासन काँधी॥
पित विधि सबद्दी अग्या दीन्ही। आपुनु चलेड गदा कर लीन्ही॥ २॥
उन्हें युद्धमें जीतकर बाँध लाना। बेटेने उठकर पिताकी आज्ञाकी
शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथमें
गदा लेकर चल दिया॥ २॥

चलत दसानन डोलित अवनी। गर्जत गर्भ स्रविह सुर रवनी॥ रावन आवत सुनेउ सकोहा। देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा॥ १॥ रावणके चलनेसे पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जनारे देव रमणियोंके गर्भ गिरने लगे। रावणको अगेर उसकी गर्जनारे देव रमणियोंके गर्भ गिरने लगे। रावणको अग्निस्कार्मिका आते हुए सुनकर देवताओंने सुनेरि पिवतको गुफाएँ तकी (भागकर सुनेरकी गुफाओंकी आश्रय लिया)॥ ३॥

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri दिग्रालन्ह के लीक सिंघाए। सूने सकल दसानन पाए॥ पुनि पुनि सिंघनाद करि भारी। देह देवतन्द गारि पचारी॥ पुनि पुनि सिंघनाद करि भारी। देह देवतन्द गारि पचारी॥ दिक्पालों के सारे सुन्दर लोकों को रावणने सूना पाया। वह बार-बार भारी सिंहगर्जना करके देवताओं को ललकार-ललकारकर गालियाँ देता था॥ ४॥ रन मद मत्त फिरइ जग धावा। प्रतिभट खोजत कतर्हुँ न पावा॥ रिब सिंस पवन बहन धनधारी। श्रामिकालजम सब अधिकारी॥ ५॥ रणके मदमें मतवाला होकर वह अपनी जोड़ीका योद्धा खोजता हुआ जगत्भरमें दौड़ता फिरा, परन्तु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चन्द्रमा,

वायु, वरुण, कुन्नेर, अग्नि, काल और यम आदि सन अधिकारी, ॥ ५ ॥
किनर सिद्ध मनुज सुर नागा। हिंठ सबही के पंथिह लगा ॥
बह्मसृष्टि जहुँ लगि तनुभारी। दसमुख बसवर्ती नर नारी॥ ६ ॥
किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग-सभीके पीछे वह हठपूर्वक
पड़ गया (किसीको भी उसने शान्तिपूर्वक नहीं बैठने दिया)। ब्रह्माजीकी
सृष्टिमें जहाँतक शरीरधारी स्त्री-पुरुष थे, सभी रावणके अधीन हो गये ॥६॥
बायसु करिंद सकल भयभीता। नविंद आह नित चरन बिनीता॥ ७ ॥
डरके मारे सभी उसकी आज्ञाका पालन करते थे और नित्य आकर

नम्रतापूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे।। ७।।

दो॰-भुजवल विस्व वस्य करि राखेसि कोउ न सुतंत्र।

मंडलीक मिन रावन राज करइ निज मंत्र॥१८२(क)॥

उसने भुजाओंके बलसे सारे विश्वको वशमें कर लिया, किसीको स्वतन्त्र
नहीं रहने दिया। [इस प्रकार] मण्डलीक राजाओंका शिरोमणि (सार्वभीम

सम्राट्) रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा॥ १८२ (क)॥

देव जच्छ गंधर्व नर किंनर नाग कुमारि। जीति वरीं निज वाहु वल वहु सुंदर वर नारि॥१८२(ख)॥ देवता, यक्ष, गन्धर्व, मनुष्य, किंनर और नागोंकी कन्याओं तथा बहुत-सी अन्य सुन्दरी और उत्तम स्त्रियोंको उसने अपनी भुजाओंके बलसे जीतकर ब्याह लिया॥ १८२ (ख)॥

ची॰-इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ।सो सब जनु पहिलेहिं करि रहेऊ॥
भथमहिं जिन्ह कहुँ आयसु दीन्हा। तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा॥ १॥
मेशनादसे उसने जोर-कुछाकह्मकाछ्यो/बस्डो किनिस्ताहिते। मानो पहलेसे ही कर रक्खा था ( अर्थात् रावणके कहनेभरकी देर थी, उसने आशा-

पालनमें तिनक भी देर नहीं की ) जिनको रावणने मेघनादसे ] पहले ही आज्ञा दे रक्खी थी, उन्होंने जो करततों की उन्हें सनी ॥ १ ॥

देखत भीमरूप सब पापी। निसिचर निकर देव परितापी॥ करहिं उपद्रव असुर निकाया । नाना रूप धरहिं करि माया ॥ २ ॥ सव राक्षसोंके समूह देखनेमं बड़े भयानक, पापी और देवताओंको दुःख देनेवाले थे। वे असुरोंके समृह उपद्रव करते थे और मायासे अनेकी प्रकारके रूप घरते थे ॥ २ ॥

जेहि विधि होह धर्म निर्मूला। सो सब करहिं वेद प्रतिकृला॥ नेहिं नेहिं देस धेनु द्विज पावहिं। नगर गाउँ पुर आगि लगावहिं॥ ३॥ जिस प्रकार धर्मकी जड़ कटे, वे वहीं सब वेदविरुद्ध काम करते थे। जिस-जिस स्थानमें वे गौ और ब्राह्मणोंको पाते थे, उसी नगर, गाँव और परवेमें आग लगा देते थे।

सुभ आचरन कतहुँ नहिं होई। देव विप्र गुरु मान न कोई ॥ नहिं हरि भगति जस्य तप स्थाना । सपने हुँ सुनि अ न बेद पुराना ॥ ४ ॥ [ उनके डरसे ] कहीं भी ग्रुभ आचरण (ब्राह्मणभोजन, यज्ञ, आद आदि ) नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरुको कोई नहीं मानता था। न हरिमक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो खानमें भी सुननेको नहीं मिलते थे॥ ४॥

छं॰-जप जोग विरागा तप् मख भागा श्रवन सुनइ द्ससीसा। आपुनु उठि घावइ रहै न पावइ घरि सव घालइ खीसा॥ अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिअ नहिं काना। तेहि बहुविधि त्रासइ देस निकासइ जो कह वेद पुराना। जप, योग, वैराग्य, तप तथा यश्चमं [देवताओंके] भाग पानेकी

बात रावण कहीं कानोंसे सुन पाता, तो [ उसी समय ] स्वयं उठ दौड़ता कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसारमें ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानोंसे भी सुननेमें नहीं आता था; जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरहसे त्राष्ट देता और देशसे निकाल देता था।

सो॰-वरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जो कर्राह । हिंसा पर अति प्रीतितिन्ह के पापिह कविन मिति ॥ १८३॥ राक्षसलोग जो होत अझ्प्रजारका स्वाचा प्रतिकार विश्व विष्य विश्व विष सकता। हिंसापर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापोंका क्या ठिकाना! ॥१८३॥

## Digitized by Arya-Samaj Foundation Chennal and eCangotri मासपारायण, छठा विश्राम

चौ॰-बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। जे लंपट परधन परदारा॥
मानिहं मातु पिता निहं देवा। साधुन्ह सन करवाविहं सेवा॥ १॥
पराये धन और परायी स्त्रीपर मन चलानेवाले, दुष्ट, चोर और जुआरी
बहुत बढ़ गये। लोग माता-पिता और देवताओंको नहीं मानते थे और
साधुओं [की सेवा करना तो दूर रहा, उलटे उन] से सेवा करवाते थे॥१॥

जिन्ह के यह आचरन भवानी। ते जानेहु निसिचर सब प्रानी॥
बितसय देखि धर्म के ग्लानी। परम सभीत धरा अकुलानी॥ २॥
[श्रीशिवजी कहते हैं कि—] हे भवानी! जिनके ऐसे आचरण हैं,
उन सब प्राणियोंको राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्मके प्रति [लोगोंकी]
अतिशय ग्लानि (अरुचि, अनास्था) देखकर पृथ्वी अत्यन्त भयभीत एवं
व्याकुल हो गयी॥ २॥

गिरि सरि सिंधु भार निर्दं मोही। जस मोहि गरु एक परदोही॥
सकल धर्म देखइ बिपरीता। कि न सकइ रावन भयभीता॥ ३॥
बिह सोचने लगी कि पर्वतों, निदयों और समुद्रोंका बोझ मुझे
हतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परदोही (दूसरोंका
अनिष्ट करनेवाला) लगता है। पृथ्वी सारे धर्मोंको विपरीत देख रही है,
पर रावणसे भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती॥ ३॥

धेनु रूप धरि हृद्येँ बिचारी। गई तहाँ जहेँ सुर सुनि झारी॥
निज संताप सुनाएसि रोई। काहू तें कछु काज न होई॥ ४॥
[अन्तमें ] हृद्यमें सोच-विचारकर, गौका रूप धारण कर धरती वहाँ
गयी जहाँ सब देवता और मुनि [छिपे] थे। पृथ्वीने रोकर उनको अपना
दुःख सुनाया, पर किसीसे कुछ काम न बना॥ ४॥

हैं॰ सुर मुनि गंधर्वा मिलि करि सर्वा गे विरंचि के लोका। सँग गोतनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय सोका। बह्या सब जाना मन अनुमाना मोर कछू न बसाई। जा करि तें दासी सो अविनासी हमरेड तोर सहाई॥

४ रामचरितमान्स \* - <del>Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and e</del>Gangotri पृथ्वींसे कहा कि- जिसकी तू दासी है, वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनोंका सहायक है।

सो०-धरिन धरिह मन धीर कह विरंचि हरि पद सुमिर।

जानत जन की पीर प्रभु भंजिहि दारुन विपति ॥१८४॥ ब्रह्माजीने कहा-हे धरती ! मनमें धीरज धारण करके श्रीहरिके चरणोंका स्मरण करो । प्रभु अपने दासोंकी पीड़ाको जानते हैं, ये तुम्हारी कटिन विपत्तिका नाश करेंगे ॥ १८४ ॥

चौ०-बेठे सुर सब करहिं बिचारा। कहेँ पाइक प्रसु करिक पुकारा॥

पुर वेंकुंट जान कह कोई। कोउ कह पयनिधि बस प्रभु सोई॥ १॥ सब देवता बैटकर विचार करने लगे कि प्रभुको कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार ( फर्याद ) करें। कोई वैकुण्टपुरी जानेको कहता था और कोई कहता था कि वही प्रमु क्षीरसमुद्रमें निवास करते हैं ॥ १ ॥

जाकें हद्यें भगति जिस प्रीती। प्रभु तहें प्रगट सदा तेहिं रीती॥ तेर्दि समाज गिरिजा में रहेऊँ। अवसर पाइ वचन एक कहेऊँ॥ २॥ जिसके हृदयमें जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ (उसके लिये ) सदा उसी रीतिसे प्रकट होते हैं । हे पार्वती ! उस समाजमें मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही-॥ २॥

इरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम तें प्रसट होहि में जाना। देसकाल दिसि विदिसिंहु माहीं। कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं॥ ३॥ में तो यह जानता हूँ कि भगवान् सब जगह समानरूपसे व्यापक है। प्रेमसे वे प्रकट हो जाते हैं। देश, काल, दिशा, विदिशामें बताओ, ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हों ॥ ३॥

अग जरामय सब रहित बिरागी। प्रेम तें प्रभु प्रगटह् जिमि आगी॥ मोर बचन सब के मन माना।साधु साधु करि ब्रह्म बखाना॥ १॥ वे चराचरमय ( चराचरमें व्याप्त ) होते हुए ही सबसे रहित हैं और विग्क्त हैं ( उनकी कहीं आसक्ति नहीं है ); वे प्रेमसे प्रकट होते हैं, अग्नि । (अग्नि अन्यक्तरूपसे सर्वत्र व्याप्त है, परन्तु जहाँ उसके लिये अरिणमन्थनादि साधन किये जाते हैं, वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्यात भगवान् मी प्रेमसे प्रकट होते हैं।) मेरी बात सबकी प्रिय 

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri मेरी बात सुनकर ब्रह्माजीके मनमें बड़ा हर्ष हुआ; उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रोंसे [प्रेमके] ऑस् बहने लगे। तब वे धीरबुद्धि ब्रह्माजी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे—॥ १८५॥

णं-जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवंता।
गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रिय कंता॥
पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानइ कोई।
जो सहज कृपाला दीनद्याला करउ अनुग्रह सोई॥१॥
हे देवताओं के स्वामी, सेवकीं को सुख देनेवाले, शरणागतकी रक्षा
करनेवाले भगवान्! आपकी जय हो! जय हो!! हे गो-बाझणों का हित
करनेवाले, असुरोंका विनाश करनेवाले, समुद्रकी कन्या (श्रीलक्ष्मीजी) के
पिय स्वामी! आपकी जय हो! हे देवता और पृथ्वीका पालन करनेवाले!
आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभावसे ही कृपाल और दीनदयाल हैं, वे ही हमपर कृपा करें॥१॥

जय जय अविनासी सब घट वासी व्यापक परमानंदा। अविगत गोतीतं चरित पुनीतं मायारहित मुकुंदा॥ जेहि लागि विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनिवृंदा। निस्वासरध्याविहंगुन गन गाविहं जयित सिचिदानंदा॥२॥

है अविनासी, सबके हृदयमें निवास करनेवाले (अन्तर्यामी), सर्वत्यापक, परम आनन्दस्वरूप, अज्ञय, इन्द्रियोंसे परे पवित्रचरित्र, मायासे
परलेकके सब भोगोंसे ] विरक्त तथा मोहसे सर्वथा छूटे हुए (ज्ञानी)
अत्यन्त अनुरागी (प्रेमी) बनकर जिनका रात-दिन ध्यान
क्रित हैं और जिनके गुणोंके समृहका गान करते हैं, उन सिबदानन्दकी

जोहं सृष्टि उपाई त्रिविध वनाई संग सहाय न दूजा। सो कर अधारी चित हमारी जानिअ भगति न पूजा॥ जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति वरूथा। मन वच कम वानी छाड़ि स्थानी स्रन सकल सुरज्था॥३॥ जिन्होंने जिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायकके अकेले ही [ या स्वयं अपनेको त्रिगुणहर्ग-वृह्या, Salva yeat कि वहसा अभिन्नानिम त्तीपादान किसी उपादान-कारणके अथात् स्वयं ही सृष्टिका अभिन्नानिमित्तीपादान कारण बनकर ] तीन प्रकारकी सृष्टि उत्पन्न की, वे पापोका नाश करनेवाले

भगवान् हमारी सुधि हैं। हम न भक्ति जानते हैं, न पूजा। जो संसारके (जन्म-मृत्युके) भयका नाश करनेवाले, मुनियोंके मनको आनन्द देनेवाले और विपत्तियोंके समूहको नष्ट करनेवाले हैं, हम सब देवताओंके समूह मन, वचन और कमेरे चतुराई करनेकी बान छोड़कर उन (भगवान्) की शरण [ आये ] हैं ॥ ३ ॥

सारद श्रुति सेपा रिपय असेपाजा कहुँ कोउ नहिं जाना। जेहि दीन पिआरे वेद पुकारे द्वउ सो श्रीभगवाना॥ भववारिधि मंदर सव विधि सुंदर गुन मंदिर सुखपुंजा। मुनि सिद्ध सकलसुर परमभयातुर नमत नाथपद कंजा ॥॥॥ सरस्वती, वेद, शेषजी और सम्पूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकारकर कहते हैं, वे ही श्रीभगवान् हमपर दया करें। हे संसाररूपी समुद्रके [ मथनेके ] लिये मन्दराचलरूप, सब प्रकारसे सुन्दर, गुणोंके धाम और सुखोंकी राशि नाथ! आपके चरण-कमलोंमें मुनि, सिद्ध और सारे देवता भयसे अत्यन्त व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं ॥ ४ ॥

दो॰-जानि सभय सुर भृमि सुनि वचन समेत सनेह।

गगनिगरा गंभीर भइ हरिन सोक संदेह ॥१८६॥ देवताओं और पृथ्वीको भयभीत जानकर और उनके स्नेहयुक्त वचन सुनकर शोक और सन्देहको हरनेवाली गम्भीर आकाशवाणी हुई ॥१८६॥ चौ०-जिन दरपहु सुनि सिद्ध सुरेसा। तुम्हिह लागि धरिहउँ नर बेसा॥

अंसन्ह सहित मनुज अवतारा। छेहुउँ दिनकर बंस उदारा॥ १॥ हे सुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियो ! डरो मत । तुम्हारे लिये में मनुष्यका रूप धारण करूँगा और उदार (पवित्र) सूर्यवंशमें अंशोंसिहत मनुष्यका अवतार लूँगा ॥ १ ॥

कस्यप अदिति महातप कीन्हा। तिन्ह कहुँ मैं पूरव बर दीन्हा॥ ते दसर्थ कीसल्या रूपा। कोसलपुरी प्रगट नर भूपा॥ २॥ करयप और अदितिने बड़ा भारी तप किया था। में पहले ही उनकी वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौसल्याके रूपमें मनुष्योंके राजा होकर श्रीअयोध्यापुरीमं प्रकट हुए हैं ॥ २ ॥

तिन्ह के गृह अवतरिहर्जें जाई। रघुकुल तिलक सो चारिउ भाई॥ नारद बर्यन्यस्त्रिक्षिक्षितिहर्जे। परम सक्ति समेत अवतरिहर्जे॥ ३॥ उन्हें कि वर जाकर में रवुकुलमें श्रेष्ठ चार भाइयों के रूपमें अवतिर हुँगा। नारदके सूच चर्चन भू Arya Samai Foundation पिक्षणाका समितिका प्रक्रित अवतार हुँगा। ३।।

हरिहर्जें सकल सूमि गरुवाई। निर्मय होहु देव समुदाई॥
गगन ब्रह्मवानी सुनि काना। तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना॥ ४॥
में पृथ्वीका सब भार हर लूँगा। हे देववृन्द! तुम निर्भय हो जाओ।
आकाशमें ब्रह्म (भगवान्) की वाणीको कानसे सुनकर देवता तुरंत लौट
गये। उनका हृदय शीतल हो गया॥ ४॥

तव ब्रह्माँ धरनिहि समुझावा । अभय भई भरोस जियँ आवा ॥ ५ ॥ तव ब्रह्माजीने पृथ्वीको समझाया । वह भी निर्भय हुई और उसके

जीमें भरोसा (ढाढ़स) आ गया।। ५॥

दो॰-निज लोकहि चिरंचि गे देवन्ह इहइ सिखाइ। वानर तनु धरि धरि महि हरि पद सेवहु जाइ॥१८७॥ देवताओंको यही सिखाकर कि वानरोंका शरीर धर-धरकर तुमलोग पृथ्वीपर जाकर भगवान्के चरणोंकी सेवा करो, ब्रह्माजी अपने लोकको चले गये॥१८७॥

गए देव सब निज निज धामा। भूमि सहित मन कहुँ बिश्रामा॥
जो कछु श्रायसु ब्रह्माँ दीन्हा। हरषे देव बिलंब न कीन्हा॥ १॥
सब देवता अपने-अपने लोकको गये। पृथ्वीसहित सबके मनको
शान्ति मिली। ब्रह्माजीने जो कुछ आज्ञादी, उससे देवता बहुत प्रसन्न
हुए और उन्होंने (वैसा करनेमें) देर नहीं की ॥ १॥

वनचर देह धरी छिति माहीं। अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहीं॥
गिरितरु नल आयुधसब बीरा। हिर मारग चित्रविहं मितिधीरा॥ २॥
पृथ्वीपर उन्होंने वानरदेह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप
या। सभी श्रूरवीर थे, पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीरवृद्धिवाले [वानररूप देवता] भगवान्के आनेकी राह देखने लगे॥ २॥

गिरि कानन जहुँ तहुँ भरि पूरी। रहे निज निज अनीक रचि रूरी॥
यह सब रचिर चिरत में भाषा। अब सो सुनहु जो बीचिहिं राखा॥ ३॥
वे (वानर) पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी-अपनी सुन्दर
सेना बनाकर भरपूर छा गये। यह सब सुन्दर चरित्र मैंने कहा। अब वह
चरित्र सुनो जिसे बीचहीं छोड़ दिया था॥ ३॥

भवधपुरीं रघुकुलमिन राज । बेद बिदित तेहि दसरथ नाऊँ ॥ धरम धुरंधर गुनिधिक्यीर्मा विश्वव्यामी तिश्विक्याति सिरिंगियानी ॥ ४ ॥ अधिपुरिक्षे भ्रेषुह जिग्ने कि प्रमंत्रिक निक्षा शावहरू कि कि नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्मधुरन्धर, गुणों के मण्डार और ज्ञानी थे। उनके हृदयमें बार्ड्स धनुप धारण करनेवाले भगवानकी भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं लगी रहती थी॥ ४॥

दो॰ कौसल्यादि नारि प्रिय सव आचरन पुनीत।
पति अनुक्ल प्रेम दृढ़ हरि पद् कमल विनीत ॥ १८८॥
उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियाँ सभी पवित्र आचरणवाली थीं।
वे [बड़ी ] विनीत और पतिके अनुक्ल [चलनेवाली ] थीं और श्रीहरिके चरणकमलों में उनका दृढ प्रेम था ॥ १८८॥

चौ०-एक बार भूपित मन माहीं। भें गलानि मोरे सुत नाहीं।।
गुरगृह गयउ तुरत महिपाला। चरन लागि कारे विनय विसाला।। १।।
एक बार राजाके मनमें बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा
तुरंत ही गुरुके घर गये और चरणोंमें प्रणाम कर बहुत विनय की।। १।।
निज दुख सुख सब गुरिह सुनायउ। किह बिसष्ट बहुविधि समुझायउ॥
धरहु धीर होइहिंह सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी॥ २॥
राजाने अपना सारा सुख-दुःख गुरुको सुनाया। गुरु विशिष्ठजीने उन्हें
बहुत प्रकारसे समझाया [और कहा-] धीरज धरो, तुम्हारे चार पुत्र होंगे,

जो तीनों होकोंमें प्रसिद्ध और भक्तोंके भयको हरनेवाले होंगे ॥ २॥ संगी रिपिहि वसिष्ट बोलावा। पुत्रकाम सुभ जग्य करावा॥ भगतिसहित मुनि आहुति दीन्हें। प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्हें॥ ३॥ वसिष्टजीने ११ क्षी ऋपिको बुलवाया और उनसे शुभ पुत्रकामेष्टि यह कराया। मुनिके भक्तिसहित आहुतियाँ देनेपर अग्निदेव हाथमें वर्ष (इविष्याव, खीर) लिये प्रकट हुए॥ ३॥

जो बिसष्ट कछ हदयँ बिचारा। सकल काज भासिद्ध तुम्हारा॥
यह हिब बाँटि देहु नृप जाई। जथा जोग जेहि भाग बनाई॥ ४॥
[और दशरथ बोले—] बिशिष्टने हृदयमें जो कुछ विचारा था,
तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन्! [अब ] तुम जाकर इस हविष्यान्न (पायस) को, जिसको जैसा उचित हो, वैसा भाग बनिक्स बाँट दो॥ ४॥

दो॰-तब अहस्य भए पावक सकल सभहि समुझाइ। परमालंदाः मसानः अध्यापावक्षिकः समिनः समाइ॥ १८९॥ तदनन्तर आर्निद्व by सीरि स्विमानि ि एए प्रस्तिपाद ए he का बार्सि खे बे तह कि साता न था ॥१८९॥ राजा परमानन्दमें मग्न हो गये, उनके हृदयमें हर्ष समाता न था ॥१८९॥ चौ०-त्वहिं रायेँ प्रिय नारि बोलाई । कौसल्यादितहीँ चलि आई ॥

अर्थ भाग कौसल्यहि दीन्हा । उभय भाग आधे कर कीन्हा ॥ १ ॥ उसी समय राजाने अपनी प्यारी पितनयोंको बुलाया । कौसल्या आदि सन्न [ रानियाँ ] वहाँ चली आसी । राजाने [ पायसका ] आधा भाग कौशल्याको दिया, [ और शेष ] आधेके दो भाग किये ॥ १ ॥

केंकेई कहें नृप सो दयज । रह्यों सो उभय भाग पुनि भयज ॥ केंकेई कहें नृप सो दयज । रह्यों सो उभय भाग पुनि भयज ॥ कौसल्या केंकेई हाथ धरि । दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि ॥ २ ॥ वह (उनमेंसे एक भाग) राजाने केंकेयीको दिया । शेष जो बच रहा उसके फिर दो भाग हुए और राजाने उनको कौसल्या और केंकेयीके हाथपर रखकर (अर्थात् उनकी अनुमति लेकर), और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके, सुमित्राको दिया ॥ २ ॥

पहि विधि गर्भसहित सब नारी । भई हदयँ हरियत सुख भारी ॥ जा दिन तें हिर गर्भिहं आए । सकल लोक सुख संपित छाए ॥ ३ ॥ इस प्रकार सब स्त्रियाँ गर्भवती हुई । वे हृदयमें बहुत हिर्पत हुई , उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिनसे श्रीहरि [ लीलासे ही ] गर्भमें आये, सब लोकोंमें सुख और सम्पत्ति छा गयी ॥ ३ ॥

मंदिर महँ सब राजिंह रानीं। सोभा सील तेज की खानीं। सुख जत कछ काल चिल गयऊ। जेहिं प्रभु प्रगट सो श्रवसर भयऊ। ४॥ शोभा, शील और तेजकी खान [बनी हुई] सब रानियाँ महलमें सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभुको प्रकट होना था।। ४॥

दी॰-जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भए अनुकूल।

चर अरु अचर हर्पजुत राम जनम सुखमूल ॥ १९०॥ योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकृल हो गये। जड और चैतन सब हर्षसे भर गये। [क्योंकि] श्रीरामका जन्म सुखका मूल है १९० ची०-नौमी तिथि मधुमास पुनीता। सुकलपच्छ अभिजित हरिप्रीता॥

मध्यदिवस अति सीत न घामा। पावन काल लोक विश्रामा॥ १॥ पिवत्र चैत्रका महीना था, नवमी तिथि थी। शुक्रपक्ष और भगवानका भिय अभिजित् सुहूर्त था। दोपहरका समय था। न बहुत सरदी थी, न पूप (गरमी) थी। वह पवित्र समय सब लोकाका शान्ति देनवाला था॥ ॥

सीतिश्लिमिन सुरिमि बहुता हि १ प्हरिश्वित हिर्मि हि स्वाहित स्

सो अवसर बिरंचि जब जाना। चले सकल सुर साजि विमाना॥
गगन विमल संकुल सुर ज्था। गाविंह गुन गंधर्व बरूथा॥३॥
जब ब्रह्माजीने वह (भगवान्के प्रकट होनेका) अवसर जाना तब
[उनके समेत] सारे देवता विमान सजा-सजाकर चले। निर्मल आकाश
देवताओंके समूहोंसे भर गया। गन्धवोंके दल गुणोंका गान करने लगे,॥३॥

बरपिंह सुमनसुअंजुलि साजी । गहगिह गगन दुंदुभी बाजी ॥ अस्तुति करिंह नाग मुनि देवा । बहुविधि लाविह निज निज सेवा॥ ४॥ और सुन्दर अञ्जलियोंमें सजा-सजाकर पुष्प बरसाने लगे । आकाशमें घमाघम नगाड़े बजने लगे । नाग, मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकारसे अपनी-अपनी सेवा (उपहार) भेंट करने लगे ॥ ४॥

दो॰-सुर समूह विनती करि पहुँचे निज निज धाम। जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम॥ १९१॥

देवताओं के समूह विनती करके अपने-अपने लोकमें जा पहुँचे। समस्त लोकोंको शान्ति देनेवाले, जगदाधार प्रमु प्रकट हुए ॥ १९१ ॥

छं॰-भएपगर क्रपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी। हरपितमहतारी मुनि मन हारी अङ्कृत रूप विचारी॥ लोचन अभिरामातनु घनस्यामानिज आयुध भुज चारी। भृपन वनमाला नयन विसाला सोभासिंधु खरारी॥ १॥

दीनोंपर दया करनेवाले, कौसल्याजीके हितकारी कृपाछ प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मनको हरनेवाले उनके अद्मुतस्पका विचार करके माता हर्पसे भर गर्थी। नेत्रींको आनन्द देनेवाला मेघके समान स्थामशरीर थाः चारों मुजाओं में अपने (खास) आयुध [धारण किये हुए] थेः [दिन्य] आमूषण और वनमाला पहने थेः बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभाके समुद्र तथा खर राक्षसको मारनेवाले भगवान् प्रकट हुए॥ १॥

कह दुइ कर जोरी अस्तृति तोरी केहि विधि करीं अनंता। माया सुम-भ्यामातीत अमीनी वैद पुरान भनंता।। करना सुख सागर स्थि शुक्ष अगुन् जिल्ला छोल्लिक कि कि कि कि प्राप्त से मा हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ॥२॥

दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी—हे अनन्त! मैं किस प्रकार गुहारी खुति कहूँ। वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञानसे परे और परिमाणरहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संतजन दया और मुखका समुद्र, सब गुणोंका धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तोंपर प्रेम करनेवाले लक्ष्मीपित भगवान मेरे कल्याणके लिये प्रकट हुए हैं॥ २॥ ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहै। मम उर सो वासी यह उपहासी सुनतधीर मित थिर न रहे॥ उपजाजव ग्याना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत विधि की न्ह चहै। कहि कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे॥ ३॥

वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोममें मायाके रचे हुए अनेकों त्रह्माण्डोंके समूह [भरे]हैं। वे तुम मेरे गर्भमें रहे-इस हँसीकी बातके सुनने-पर धीर (विवेकी) पुरुषोंकी बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती (विचलित हो जाती है)।

जन माताको ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब प्रभु मुसकराये । वे बहुत प्रकारके चिरित्र करना चाहते हैं । अतः उन्होंने [ पूर्वजन्मकी ] सुन्दर कथा कहकर माताको समझाया, जिससे उन्हें पुत्रका (वात्सल्य) प्रेम प्राप्त हो ( भगवान्के प्रति पुत्रमाव हो जाय ) ॥ ३ ॥

माता पुनि बोर्ला सो मित डोर्ला तजह तात यह रूपा। बीजै सिसुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा॥ सुनि बचन सुजाना शोदन ठाना होइ वालक सुरभूपा। यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहिं ते न पर्राहं भवकृषा॥४॥

माताकी वह बुद्धि बदल गयी, तब वह फिर बोली—हे तात! यह रूप छोड़कर अत्यन्त प्रिय बाल्लीला करो, [ मेरे लिये ] यह मुख परम अनुपम होगा। [ माताका ] यह वचन मुनकर देवताओं के स्वामी मुजान भगवानने बालक [ रूप ] होकर रोना गुरू कर दिया। [ तुल्सीदासजी कहते हैं— ] जो इस चरित्रका गान करते हैं, वे श्रीहरिका पद पाते हैं और [फिर] संसाररूपी कूपमें नहीं गिरते॥ ४॥

हो विषय धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार।
निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार॥१९२॥
होत्या। वे [अज्ञानमयी, मलिना] माया और उसके गुण (सत्, रज,

तम ) और विद्रिश तथा भीतिर जिल्ला है किसी कर्मबन्धन परवश होकर विग्रुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं ] ॥ १९२॥

चौ०-सुनि सिसु रुद्रनपरमियवानी।संभ्रम चिल आईं सब रानी॥ हरपित जहँ तहँ धाईं दासी।आनँद मगन सक्छ पुरबासी॥१॥

बच्चेके रोनेकी बहुत ही प्यारी ध्विन सुनकर सब रानियाँ उतावली होकर दौड़ी चली आर्यी। दासियाँ हिंपत होकर जहाँ-तहाँ दौड़ीं। सारे पुरवासी आनन्दमें मग्न हो गये॥ १॥

दसरथ पुत्रजन्म सुनि काना । मानहुँ ब्रह्मानंद समाना ॥
परम प्रेम मन पुलक सरीरा । चाहत उठन करत मित धीरा ॥ २ ॥
राजा दशरथजी पुत्रका जन्म कानोंसे सुनकर मानो ब्रह्मानन्दमें समा
गये । मनमें अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया । [ आनन्दमें अधीर
हुई ] बुद्धिको धीरज टेकर [ और प्रेममें शिथिल हुए शरीरको सँमालकर ]
वे उठना चाहते हैं ॥ २ ॥

जाकर नाम सुनत सुभ होई। मोरें गृह श्रावा प्रभु सोई॥
परमानंद पूरि मन राजा। कहा बोळाइ बजावहु बाजा॥३॥
जिनका नाम सुननेसे ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आये
हैं। [यह सोचकर] राजाका मन परम आनन्दसे पूर्ण हो गया। उन्होंने
बाजेवालोंको बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ॥३॥

गुर बिसप्ट कहेँ गयउ **हैंकारा । आए** द्विजन सिहत नृपद्वारा ॥ अनुपम बालक देखेन्हि जाई । रूप रासि गुन कीह न सिराई ॥ ४॥ गुरु विशयजीके पास बुलावा गया । वे ब्राह्मणोंको साथ लिये राज-द्वारपर आये । उन्होंने जाकर अनुपम बालकको देखा, जो रूपकी राशि है और जिसके गुण कहनेसे समाप्त नहीं होते ॥ ४॥

दो०-नंदीमुख सराध करि जातकरम सब कीन्ह। हाटक धनु वसन मिन नृप विप्रन्ह कहँ दीन्ह ॥१९३॥ किर राजाने नान्दीमुख श्राद्ध करके सब जातकर्म-संस्कार आदि किंगे और ब्राह्मणींको सोना, गी, वस्त्र और मिणयोंका दान दिया॥ १९३॥ चौ०-ध्वज पताक तोरन पुर छावा। कहि न जाइ जेहि भाँति बनावा॥

सुमन वृष्टि अकास तें होई। वद्यानंद मगन सब छोई॥ १॥ ध्वजा, एताका व्यक्तीरञ्जोरकोर्सिवा निर्मेश्वी प्रशिवा निर्मेश विस्

सजाया गया, उसकी ति विभिन्निष्टि भिन्निष्टि निर्मी के निर्माति हो स्टें हो वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानन्दमं मूग्न हैं ॥ १॥

बृंद बृंद मिलि चलीं लोगाई। सहज सिगार किएँ उठि घाई॥
कनक कलस मंगल भरि धारा। गावत पेठिहं भूप हुआरा॥२॥
कियाँ झंड-की-झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रंगार किये ही वे
उठ दोड़ी। सोनेका कलश लेकर और थालों में मङ्गल द्रव्य भरकर गाती
हुई राजद्वारमें प्रवेश करती हैं॥२॥

करि आरित नेवछावरि करहीं। बार बार सिसु चरनिह परहीं॥
मागध स्त बंदि गन गायक। पावन गुन गाविह रघुनायक॥ ३॥
वे आरती करके निछावर करती हैं और बार-बार बच्चेके चरणोंपर
गिरती हैं। मागध, स्त, बन्दीजन और गवैये रघुकुडके स्वामीके पवित्र
गुणोंका गान करते हैं॥ ३॥

सर्वस दान दीन्ह सब काहू। जेहिं पावा राखा नहिं ताहू॥

सर्वस दान दीन्ह सब काहू। जेहिं पावा राखा नहिं ताहू॥

स्गमद चंदन कुंकुम कीचा। मची सकल बीधिन्ह बिच बीचा॥ ४॥

राजाने सब किसीको भरपूर दान दिया। जिसने पाया, उसने भी
नहीं रक्खा ( छुटा दिया )। [ नगरकी ] सभी गल्योंके बीच-बीचमें

कस्त्री, चन्दन और केसरकी कीच मच गयी॥ ४॥

दो॰ गृह गृह वाज वधाव सुभ प्रगटे सुपमा कंद्।
हरपवंत सव जहँ तहँ नगर नारि नर वृंद्॥१९४॥
घर-घर मङ्गलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभाके मूल भगवान्
पक्ट हुए हैं। नगरके स्त्री-पुरुषोंके सुंड-के-झुंड जहाँ-तहाँ आनन्दमग्न हो
रहे हैं॥ १९४॥

ची० केंकयसुता सुमित्रा दोऊ। सुंदर सुत जनमत भे ओऊ॥
वह सुख संपति समय समाजा। किंद्र न सकह सारद अहिराजा॥ १॥
केंकेयी और सुमित्रा—इन दोनोंने भी सुन्दर पुत्रोंको जन्म दिया।
उस सुख, सम्पत्ति, समय और समाजका वर्णन सरस्वती और सपेंकि राजा
रेणजी भी नहीं कर सकते॥ १॥

अवधपुरी सोहइ एहि भाँती। प्रभुहि मिलन आई जनु राती॥
देखि भानु जनु मन सकुचानी। तदिप बनी संध्या अनुमानी॥ २॥
अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभुसे मिलने
आयी हो। और सूर्यको देखकर मानो मनमें सकुचा गयी हो, परन्तु फिर
भी मनमें विचारकर विश्व मिली आक्रा/वान्क विकार क्रांबे हो॥ २॥

अनुहर्म जिन्दु जिन्दु अनिक्षा री आं उड़ स्त्र शिक्षी शवा सम्हुं अनुसारी ॥ मंदिर मिन समृह जनु ताश । नृप गृह कलस सो इंदु उदारा ॥ ३ ॥ अगरकी धूपका बहुत-सा धुआँ मानो [सन्ध्याका] अन्वकार है और जो अबीर उड़ रहा है, वह उसकी ललाई है। महलों में जो मिणियों के समृह हैं, वे मानो तारागण हैं। राजमहलका जो कलका है, वही मानो श्रेष्ठ चन्द्रमा है ॥ ३ ॥

भवन बेद धुनि अति सृदु वानी। जनु खग मुखर समयँ जनु सानी॥
कौतुक देखि पतंग भुलाना। एक सास तेहँ जात न जाना॥ ४॥
राजभवनमें जो अतिकोमल वाणीसे वेद ध्विन हो रही है, वही मानो
समयसे (समयानुकूल) सनी हुई पिक्षयों की चहचहाहट है। यह कौतुक
देखकर सूर्य भी [अपनी चाल] भूल गये। एक महीना उन्होंने जाता
हुआ न जाना (अर्थात् उन्हें एक महीना वहीं बीत गया)॥ ४॥
दो०-मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानह कोई।

रथ समेत रिव थाकेड निसा कवन विधि हो ।।१९५॥ महीनेभरका दिन हो गया। इस रहस्यको कोई नहीं जानता। स्प्री अपने रथमहित वहीं रुक गये, फिर रात किस तरह होती।। १९५॥

चौ०-यह रहस्य काहूँ नहिं जाना । दिनमनि चले करत गुन गाना ॥
देखि महोत्सव सुर मुनिनागा । चले भवन वरनत निज भागा ॥ १ ॥
यह रहस्य किसीने नहीं जाना । स्पैदेव [भगवान् श्रीरामजीका]

गुगगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्यकी सराहना करते हुए अपने-अपने घर चले॥ १॥

श्रीरड एक कहडँ निज चोरी। सुनु गिरिजा अति इह मित तोरी। काक असुनुंदि संग हम दोऊ। मनुज रूप जानह निह कोऊ॥ २॥ हे पार्वती! तुम्हारी बुद्धि [श्रीरामजीके चरणों में ] बहुत हद है, इसिटिये में और भी अपनी एक चोरी (छिपाव) की बात कहता हूँ, सुनो। काक मुगुण्डि और मैं दोनों वहाँ साथ-साथ थे, परन्तु मनुष्यरूपमें होनेके कारण हमें कोई जान न सका॥ २॥

परमानंद प्रेम सुख फूछे। वीथिन्ह फिरहिं मगन मन भूछे॥
यह सुभ चरित जान पे सोई। कृपा राम के जापर होई॥ ३॥
परम आनन्द और प्रेमके सुखमें फूछे हुए हम दोनों मगन मनसे
(मस्त हुए) गिळ्योंमें कि उन्होंसिकी। सुकिडी प्रेमके से परन्ते
यह ग्रुभ चरित्र वहीं जान सकता है जिसपर श्रीरामजीकी कृपा हो॥ ३॥

तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा। दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा।।
गज रथ तुरग हेम गो हीरा। दीन्हे नृप नानाविधि चीरा।।४॥
उस अवसरपर जो जिस प्रकार आया और जिसके मनको जो अच्छा
लगा, राजाने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गोएँ, हीरे और
भाँति-भाँतिके वस्त्र राजाने दिये॥ ४॥

वो॰-मन संतोषे सबिन्ह के जहँ तहँ देहि असीस।
सकल तनय चिर जीवहुँ तुल्लसिदास के ईस ॥ १९६॥
राजाने सबके मनको सन्तुष्ट किया। [इसीते] सब लोग जहाँ-तहाँ
आशीर्वाद दे रहे थे कि तुल्लीदासके स्वामी सब पुत्र (चारों राजकुमार)
चिरजीवी (दीर्घायु) हों॥ १९६॥

चौ॰-कछुक दिवस बीते एहि भाँती। जात न जानिअ दिन अरु राती॥ नामकरन कर अवसरु जानी। भूप बोलि पठए मुनि ग्यानी॥१॥

इस प्रकार कुछ दिन बीत गये। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कारका समय जानकर राजाने ज्ञानी सुनि श्रीविशिष्ठजीको बुला मेजा।। १॥

करि पूजा भूपित अस भाषा। धरिअ नाम जो मुनि गुनि राखा॥
इन्ह के नाम अनेक अनुपा। मैं नृप कहब स्वमित अनुरूपा॥२॥
मुनिकी पूजा करके राजाने कहा—हे मुनि! आपने मनमें जो विचार
रक्षे हों, वे नाम रिक्षिये। [मुनिने कहा—] हे राजन्! इनके अनेक
अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धिके अनुसार कहूँगा॥ २॥

जो आनंद सिंधु सुखरासी। सीकर तें त्रैलोक सुपासी॥
सो सुखधाम रामअस नामा। अखिल लोक दायक बिश्रामा॥३॥
ये जो आनन्दके समुद्र और सुखकी राशि हैं, जिस (आनन्दसिन्धु)
के एक कणसे तीनों लोक सुखी होते हैं, उन (आपके सबसे बड़े पुत्र)
का नाम 'राम' है, जो सुखका भवन और सम्पूर्ण लोकोंको शान्ति
देनेवाला है॥३॥

बिस्व भरन पोषन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई॥
जाके सुमिरन तें रिपु नासा। नाम सग्रुहन बेद प्रकासा॥४॥
जो संसारका भरण-पोषण करते हैं, उन (आपके दूसरे पुत्र) का
नाम 'भरत' होगा । जिनके सारणमात्र से श्रृंतुकी निश्चि होता है, उनका
वेदोंमें प्रसिद्ध 'शत्रुह्न' नाम है॥ ४॥

दो०-लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार ।
गुरु विसप्ट तेहि राखा लिछमन नाम उदार ॥ १९७॥
जो ग्रुम लक्षणोंके धाम, श्रीरामजीके प्यारे और सारे जगत्के आधार
हैं, गुरु विसप्रजीने उनका 'लक्ष्मण' ऐसा श्रेष्ट नाम रक्ष्या ॥ १९७ ॥
चौ०-धरे नाम गुर हदयँ विचारी । बेद तस्व नृप तव सुत चारी ॥

मुनिधन जन सरबस सिव प्राना । बाल केलि रस तेहिं सुख माना ॥॥

गुरुजीने हृदयमें विचारकर ये नाम रक्ले [और कहा—] हे राजन्!
नुम्हारे चारों पुत्र वेदके तत्व (साक्षात् परात्पर भगवान् ) हैं । जो मुनियोंके
धन, भक्तोंके सर्वस्व और शिवजीके प्राण हैं, उन्होंने [ इस समय तुम

लोगोंके प्रेमवरा ] बाललीलाके रसमें मुख माना है ॥ १ ॥

बारेहि तेनिज हितपित जानी। छिष्टिमन राम चरन रित मानी॥
भरत सत्रुहन दृनउ भाई। प्रभु सेवक जिस प्रीति बड़ाई॥२॥
वचपनसे ही श्रीरामचन्द्रजीको अपना परम हितेषी स्वामी जानकर
छक्ष्मणजीने उनके चरणों में प्रीति जोड़ छी। भरत और शत्रुघन दोनों भाइयों में
स्वामी और सेवककी जिस प्रीतिकी प्रशंसा है वैसी प्रीति हो गयी॥ २॥

स्याम गौर सुंदर दोड जोरी। निरखिंह छिब जननी तृन तोरी। वारिड सील रूप गुन धामा। तद्रिप अधिक सुखसागर रामा । ३॥ द्याम और गौर शरीरवाली दोनों सुन्दर जोड़ियोंकी शोभाको देखकर माताएँ तृण तोड़ती हैं [जिसमें दीठ न लग जाय]। यों तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुणके धाम हैं, तो भी सुखके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी सबसे अधिक हैं।। ३॥

हदय अनुप्रह इंदु प्रकासा । स्चत किरन मनोहर हासा ॥ कवहूँ उछंग कवहूँ वर पलना । मानु दुलारइ किह प्रिय ललना ॥४॥ उनके हदयमें कृपारूपी चन्द्रमा प्रकाशित है । उनकी मनको हरने वाली हँसी उस (कृपारूपी चन्द्रमा) की किरणोंको स्चित करती है । कभी गोदमें [लेकर] और कभी उत्तम पालनेमें [लिटाकर] माता 'त्यारे ललना!' कहकर दुलार करती है ॥ ४॥ दो० च्यापक ब्रह्म निरंजन निर्मुन विगत विनोद ।

सो अज प्रेम भगति वस कौसल्या के गोद् ॥ १९८॥ जो सर्वत्याक्रिका कि स्थापका कि स्थापका कि स्थापका कि स्थापका कि अपित और अजन्मा बहा हैं, वही प्रेम और मक्तिके वश कौसल्याजीकी गोदमें [खेंड रहे] हैं ॥ १९८॥

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri नौ॰-काम कोटि छवि स्याम सरीरा । नील कंज वारिद गंभीरा ॥ **धरम चरन पंकज नख जोती । कमलद्लन्हि बेटे जनु मोती ॥१॥** उनके नील कमल और गम्भीर (जलसे भरे हुए) मेचके समान थाम शरीरमें करोड़ों कामदेवोंकी शोभा है। लाल-लाल चरणकमलोंके नर्वोंकी [ गुम्र ] ज्योति ऐसी माल्म होती है जैसे [ लाल ] कमलके

पत्तींपर मोती स्थिर हो गये हों ॥ १ ॥ रेख कुलिस ध्वज अंकुस सोहे । नृपुर धुनि सुनि मुनिमन मोहे ॥ कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा। नाभि गभीर जान जेहिं देखा।।२॥ [चरणतलों में ] वज्र, ध्वजा और अङ्क्शके चिह्न शोभित हैं। न्पुर (पंजनी) की ध्विन सुनकर मुनियोंका भी मन मोहित हो जाता है। कमरमें करधनी और पेटपर तीन रेखाएँ (त्रिवरी) हैं। नामिकी गम्भीरताको तो वही जानते हैं, जिन्होंने उसे देखा है ॥ २ ॥

मुज बिसाल भूषन जुत भूरी। हियँ हरि नख अति सोभा रूरी॥ उर मनिहार पदिक की सोभा । बिप्र चरन देखत मन लोभा ॥३॥ बहुत-से आभूषणोंसे मुशोभित विशाल भुजाएँ हैं। हृदयपर बावके नख-की बहुत ही निराली छटा है। छातीपर रत्नीसे युक्त मणियों के हारकी शोभा और ब्राह्मण ( भृगु ) के चरणचिह्नको देखते ही मन छुभा जाता है ॥ ३॥

कंतु कंठ श्रति चित्रुक सुहाई। आनन अमित मदन हिंब छाई॥ दुइ दुइ दसन अधर अरुनारे। नासा तिलक को बरने पारे ॥४॥ कण्ट शङ्कके समान ( उतार-चढ़ाववाला, तीन रेखाओंसे सुशोभित ) है और ठोड़ी बहुत ही मुन्दर है। मुखपर असंख्य कामदेवींकी छटा छा रही है। दो-दो सुन्दर दँ तुलियाँ हैं, लाल-लाल ओठ हैं। नासिका और तिलक कि सीन्दर्भ ] का तो वर्णन ही कीन कर सकता है।। ४।।

मुंदर श्रवन सुचारु कपोला। अति प्रिय मधुर तोतरे बोला ॥ चिक्कन कच कुचित गभुआरे। बहु प्रकार रचि मातु सँवारे॥५॥ मुन्दर कान और बहुत ही सुन्दर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही पारे लगते हैं। जन्मके समयसे रक्ते हुए चिकने और बुँबराले बाल हैं, जिनको माताने बहुत प्रकारसे बनाकर सँवार दिया है ॥ ५ ॥

पीत झगुलिक्षा तनु पहिराई । जानु पानि बिचरनि मोहि भाई॥ रूप सकहिं नहिंट्जिहिन्दु तिसे एप प्राप्त हैं जीहें देखा ॥६॥ श्री सकहिं नहिंट्जिहिन्दु तिसे एप प्राप्त हैं है। उनका युटनी और हाथों के विस्ता पर्टे वित चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूपका वर्णन वेद और

शेपजी भी नहीं कर सकते । उसे वही जानता है, जिसने कभी स्वप्नमें भी देखा हो ॥ ६ ॥

दो॰- सुख संदोह मोहपर ग्यान गिरा गोतीत।

दंपति परम प्रेम वस कर सिसुचरित पुनीत ॥ १९९॥ जो सुखके पुझ, मोइसे परे तथा ज्ञान, वाणी और इन्द्रियोंसे अतीत हैं, वे भगवान् दशरथ-कौसल्याके अत्यन्त प्रेमके वश होकर पवित्र बाललीला करते हैं ॥ १९९ ॥

चौ०-एहि बिधि राम जगत पितु माता । कोसलपुर बासिन्ह सुखदाता॥

जिन्ह रघुनाथ चरन रित मानी । तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी॥ १॥ इस प्रकार [ सम्पूर्ण ] जगत्के माता-पिता श्रीरामजी अवधपुरके निवासियोंको सुख देते हैं। जिन्होंने श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रीति जोड़ी है, हे भवानी ! उनकी यह प्रत्यक्ष गति है [ कि भगवान् उनके प्रेमवश बाललीला करके उन्हें आनन्द दे रहे हैं ] ॥ १ ॥

रबुपति बिमुख जतन कर कोरी। कवन सकइ भव बंधन छोरी॥ जीव चराचर बस के राखे। सो माया प्रभु सों भय भाखे॥२॥ श्रीरघुनाथजीसे विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ी उपाय करे, परन्तु उसका संसारवन्यन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवोंको अपने वशमें कर रक्खा है, वह माया भी प्रमुसे भय खाती है।। २॥

भृकुटि विलास नचावइ ताही। अस प्रभु छाड़ि भजिन कहु काही॥ मन क्रम वचन छाड़ि चतुराई । भजत कृपा करिहाँ रघुराई ॥३॥ भगवान् उस मायाको भौंहके इशारेपर नचाते हैं। ऐसे प्रभुको छोड़-कर कहो, [ और ] किसका भजन किया जाय। मन, वचन और कर्मसे चतुराई छोड़कर भजते ही श्रीरघुनाथजी कृपा करेंगे।। ३।।

एहि बिधि सिसु विनोद् प्रभु कीन्हा। सकल नगरबासिन्ह सुखदीन्हा॥ डढ़ेंग कबहुँक हलरावे। कबहुँ पालने घालि झुलावे॥४॥

इस प्रकारसे प्रमु श्रीरामचन्द्रजीने बालकीड़ा की और समस्त नगर निवासियोंको मुख दिया। कौसल्याजी कभी उन्हें गोदमं छेकर हिलाती डुलाती और कभी पाल्नेमें लिटाकर झुलाती थीं॥ ४॥

दो॰-प्रेम मगन कौसल्या निस्ति दिन जात न जान। सुत सनेह बस माता बालचरित कर गान ॥ २००॥ प्रममं मध्यभी संस्थानी व प्रमुख Shashi Collection. पुत्रके स्नेहवश माता उनके बालचरित्रोंका गान किया करती ॥ २००॥

नी॰-एक बार जननीं अन्हवाए। करि सिंगार पलनीं पोढ़ाए॥ निज कुळ इष्टदेव भगवाना। पूजा हेतु कीन्ह अस्नाना॥ १ ॥ एक बार माताने श्रीरामचन्द्रजीको स्नान कराया और शृंगार करके णलनेपर पौढ़ा दिया। फिर अपने कुलके इष्टदेव भगवान्की पूजाके लिये लान किया ॥ १ ॥

करि पूजा नेवेद्य चढ़ावा। आपु गई जहँ पाक बनावा॥ बहुरि मातुतहवाँ चिक्ति काई। भोजन करत देख सुत जाई॥ २॥ पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गयी, जहाँ रसोई बनायी गयी थी। फिर माता वहीं (पूजाके स्थानमें ) लीट आयी, और वहाँ आने-पर पुत्रको [ इष्टदेव भगवान्के लिये चढाये हुए नैवेद्यका ] भोजन करते देखा॥ २॥

गे जननी सिसु पहिं भयभीता। देखा बाल तहाँ पुनि सूता॥ बहुरि आइ देखा सुत सोई। हदयँ कंप मन धीर न होई॥ ३॥ माता भयभीत होकर (पालनेमें सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया, इस बातसे डरकर) पुत्रके पास गयी, तो वहाँ बालकको सोया हुआ देखा। फिर [पूजास्थानमें हौटकर] देखा कि वही पुत्र वहाँ [ भोजन कर रहा ]है। उनके हृदयमें कम्प होने लगा और मनको धीरज नहीं होता ॥ ३ ॥

इहाँ उहाँ दुइ बालक देखा। मतिश्रम मोर कि आन विसेषा॥ देखि राम जननी अकुलानी। प्रभु हँसि दीन्ह मधुर मुसुकानी॥ ४॥ वह सोचने लगी कि ] यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे। यह मित्र के प्रम है या और कोई विशेष कारण है १ प्रमु श्रीरामचन्द्रजीने माताको घनड़ायी हुई देखकर मधुर मुसकानसे हँस दिया ॥ ४॥

हो॰ देखरावा मातिह निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड ॥२०१॥ फिर उन्होंने माताको अपना अखण्ड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक-एक रोममें करोड़ों ब्रह्माण्ड लगे हुए हैं—॥२०१॥

भी अभी करोड़ीं ब्रह्माण्ड लगे हुए है—॥ २०८॥ काल पृथ्व सिंस सिव चतुरानन। बहु गिरिसरित सिंधु महि कानन॥ काल कर्म गुन ग्यान सुभाज। सोउ देखा जो सुना न काऊ॥१॥ भगिष्वत सूर्य, चन्द्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियाँ, समुद्र, रेखे जो कभी कि कर्म, दुनि, शान और स्वभाव देखें विशेष परार्थ भी देखें जो कभी सुने भी न थे।। १॥

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and e Gangotris । देखी माया सब बिधि गादी। श्रांत सभीत जीर कर कर कि । देखी माया सब बिधि गादी। श्रांत सभीत जी छोरह ताही ॥ २ ॥ सब प्रकारने बलवती मायाको देखा कि वह [ भगवान्के सामने ] अञ्चन्त भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीवको देखा, जिसे वह माया नचाती है और [फिर ] भक्तिको देखा, जो उस जीवको [ मायाने ] खुड़ा देती है॥ २॥

तन पुलकित मुख बचन न भावा। नयन मृदि चरनित सिरु नावा॥
बिसमयवंत देखि महतारी। भए बहुरि सिसुरूप खरारी॥ ३॥
[माताका] द्वारीर पुलकित हो गया, मुखसे बचन नहीं निकलता। तब
आँखें मूँदकर उसने श्रीरामचन्द्रजीके चरणों में सिर नवाया। माताको आश्चर्यचिकत देखकर खरके दात्रु श्रीरामजी फिर बालकरूप हो गये॥ ३॥

अस्तुति करिन जाइ सथ साना। जगत पिता में सुत करि जाना॥
हिर जननी बहुबिधि समुझाई। यह जिन कतहुँ कहिस सुनु माई॥ ४॥
[मातासे] स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गयी कि मैंने जगित्पता
परमात्माको पुत्र करके जाना। श्रीहरिने माताको बहुत प्रकारसे समझाया
[और कहा—] हे माता! सुनो, यह बात कहींपर कहना नहीं॥ ४॥
दो०—बार बार कौसल्या विनय करह कर जोरि।

न्यार बार कासल्या विनय करहे कर जारि। अव जिन कबहूँ व्यापे प्रभु मोहि माया तोरि॥२०२॥ कौसल्याजी बार-बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभो ! सुझे

आपकी माया अत्र कभी न व्यापे ॥ २०२ ॥

चौ • चालचरित हरि बहुबिधि कीन्हा। अति अनंद दासन्ह कहूँ दीन्हा॥ कल्लुक काल बीतं सब भाई। बड़े भए परिजन सुखदाई॥ १॥ भगवान्ने बहुत प्रकारसे बाललीलाएँ की, और अपने सेवकींको अल्पत आनन्द दिया। कुल समय बीतनेपर चारों भाई बड़े होकर कुडुिक्वयोंकी सुख देनेवाले हुए॥ १॥

चृड़ाकरन कीन्द्र गुरु जाई। बिब्रन्ह पुनि दिछना बहु पाई॥ परम मनोद्दर चरित अपारा। करत फिरत चारिउ सुकुमारा॥ २॥ तब गुरुजीने जाकर चूड़ाकर्म-संस्कार किया। ब्राह्मणोंने फिर बहुत-सी दिखणा पायी। चारों सुन्दर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते। फिरते हैं ॥ २॥

मन ऋर-बच्चा अमिन्धर जोई Spastri Collection. भोजन करत बोल जब राजा। निर्दे आवत तजि बाल समाजा॥ ३॥ जो मन, वचन और कर्मसे अगोचर हैं, वही प्रमु दशरथजीके आँगनमें विचर रहे हैं। भोजन करनेके समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बालससाओंके समाजको छोड़कर नहीं आते॥ ३॥

कौसल्या जब बोलन जाई। उमुकु उमुकु प्रमु चळहिं पराई॥
निगम नेति सिव अंत न पावा। ताहि धरे जननी हठि धावा॥ ३॥
कौसल्याजी जब बुलाने आती हैं, तब प्रमु उमुक-उमुक भाग चलते
हैं। जिनका वेद 'नेति' (इतना ही नहीं) कहकर निरूपण करते हैं और
विवजीने जिनका अन्त नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़नेके लिये
दौहती हैं॥ ४॥

भूसर भूरि भरें तनु आए। भूपति बिहसि गोद बैठाए॥ ५॥ वे शरीरमें धूल लपेटे हुए आये और राजाने हँसकर उन्हें गोदमें कैठा लिया॥ ५॥

वो॰-भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाइ। भाजि चले किलकत मुख दिध ओदन लपटाइ। १२०३॥

भोजन करते हैं, पर चित्त चञ्चल है। अवसर पाकर मुँहमें दही-भात अपटाये किलकारी मारते हुए इधर-उधर भाग चले॥ २०३॥

ची विवास स्वति सरल सुहाए। सारद सेष संसु श्रुति गाए॥
जिन्ह कर मन इन्ह सन निहं राता। ते जन बंचित किए बिधाता॥ १॥
श्रीरामचन्द्रजीकी बहुत ही सरल (भोली) और सुन्दर (मनभावनी)
बाल्लीलाओंका सरस्वती, शेषजी, शिवजी और वेदोंने गान किया है।
जिनका मन इन लीलाओंमें अनुरक्त नहीं हुआ, विधाताने उन मनुष्योंको
बिजात कर दिया (नितान्त भाग्यहीन बनाया)॥ १॥

ने उनका यहाँ पदान बनाया ) ॥ र ॥

सर् कुमार जबहिं सब आता। दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता॥

सर् गृहेँ गए पढ़न रघुराई। अरूप काल बिद्या सब आई॥ २॥

ल्यों ही सब भाई कुमारावस्थाके हुए, त्यों ही गुरु, पिता और माता
पुरुषे परमें विद्या पढ़ने गये और थोड़े ही समयमें उनको सब विद्याएँ

भा गर्या ॥ २॥

जाकी सहज स्वास श्रुति चारी। सो हरि पद यह कौतुक भारी॥ विद्या विनय निष्ठमा स्मिलिशिष्टिशिक्ष हैं है कि संक्रिश्च कि हो की हा। २॥ चारों वेद जिनके स्वामाविक श्वास हैं, वे भगवान् पढ़ें, यह बड़ा कौतुक Digitized by Arya Sama Foundation Chennal and eGangoti (अचरज) है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शीलमें [बड़े] निपुण हैं और सब राजाओंकी लीलाओंके ही खेल खेलते हैं॥ ३॥

करतल बान धनुष अति सोहा। देखत रूप चराचर मोहा॥ जिन्ह बीधिन्ह विहरिह सब भाई। थिकत होहि सब लोग लुगाई॥ ४॥ हाथोंमें बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर (जड-चेतन) मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गिल्योंम खेलते [हुए निकलते] हैं, उन गिल्योंके सभी स्त्री-पुरुष उनको देखकर

स्नेइसे शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिटककर रह जाते हैं ॥ ४ ॥ दो॰-कोसलपुर वासी नर नारि बृद्ध अरु बाल ।

प्रानहु ते प्रिय लागत सव कहुँ राम कृपाल ॥२०४॥ कोमलपुरके रहनेवाले स्त्री, पुरुष, बूढ़े और बालक सभीको कृपाल श्रीरामचन्द्रजी प्राणींसे भी बढ़कर प्रिय लगते हैं॥ २०४॥

चौ॰-बंधु सखा सँग लेहि बोलाई। वन मृगया नित खेलहिं जाई॥

पावन सृग मारहिं जियँ जानी। दिन प्रति नृपहि देखावहिं आनी॥ १॥ श्रीरामचन्द्रजी भाइयों और इष्ट-मित्रोंको बुटाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वनमें जाकर शिकार खेलते हैं। मनमें पवित्र समझकर मृगोंको मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा ( दशरथजी ) को दिखलाते हैं॥ १॥

जे मृग राम बान के मारे। ते तनु तिज सुरलोक सिधारे॥ अनुज सखा सँग भोजन करहीं। मातु पिता अग्या अनुसरहीं॥ २॥ जो मृग श्रीरामजीके बाणोंसे मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्रीरामचन्द्रजी अपने छोटे भाइयों और सखाओंके साथ

मोजन करते हैं और माता-पिताकी आज्ञाका पालन करते हैं ॥ २ ॥ जेहि विधि सुखी हो हिंपुर लोगा। करिं कृपानिधि सोइ संजोगा॥ वेद पुरान सुनिहं मन लाई। आपु कहिं अनुजन्ह समुझाई॥ ३॥ जिस प्रकार नगरके लोग सुखी हों, कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजी वहीं संयोग (लीला) करते हैं। वे मन लगाकर वेद-पुराण सुनते हैं और किर खां छोटे भाइयोंको समझाकर कहते हैं॥ ३॥

प्रातकाल उठि के रघुनाथा। मानु पिता गुरु नाविह माथा॥ श्रायसु मागि करिंह पुर काजा। देखि चरित हरपड्ड मन राजा॥ श्राम श्रीरथुनाथजी पातःकाल उठकर माता-पिता और गुरुको मस्तक नवि हैं और आज्ञा लेकर नस्ति स्वाधिकाणकाको व्हेंण उन्निक प्रिति होते हैं॥ ४॥ मनमें बड़े होपित होते हैं॥ ४॥ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri रो॰-ज्यापक अकल अनाह अज निगुन नाम न रूप।

भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप ॥२०५॥ जो व्यापक, अकल (निरवयव), इच्छारहित, अजन्मा और निर्जुण हैं तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान् भक्तोंके लिये नाना प्रकार-के अनुपम (अलैकिक) चरित्र करते हैं ॥ २०५॥

चौ०-यह सब चरित कहा मैं गाई। आगिलि कथा सुनहु मन लाई॥

विस्वामित्र सहासुनि ग्यानी। बसिहं विषिन सुभ क्षाश्रम जानी॥ १॥ यह सव चरित्र मैंने गाकर (बस्वानकर) कहा। अब आगेकी कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महासुनि विश्वामित्रजी वनमें ग्रुभ आश्रम (पवित्र स्थान) जानकर वसते थे, ॥ १॥

जहँ जप जग्य जोग सुनि करहीं। अति मारीच सुबाहुहि डरहीं॥
देखत जग्य निसाचर धावहिं। करहिं उपद्रव सुनि दुख पाविहें॥ २॥
जहाँ वे मुनि जप, यज्ञ और योग करतेथे, परन्तु मारीच और
सुबाहुसे बहुत डरतेथे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़तेथे और उपद्रव
मचातेथे, जिससे मुनि [बहुत ] दु:ख पातेथे॥ २॥

गाधितनय मन चिंता ब्यापी। हिरि बिनु मरहिं न निसिचर पापी॥
तव मुनिवर मन कीन्ह बिचारा। प्रभु अवतरेउ हरन महि भारा॥ ३॥
गाधिके पुत्र विश्वामित्रजीके मनमें चिन्ता छा गयी कि ये पापी राक्षस
भगवान्के [ मारे ] बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनिने मनमें विचार किया
कि प्रभुने पृथ्वीका भार हरनेके लिये अवतार लिया है ॥ ३॥

पहेँ मिस देखों पद जाई। किर बिनती आनों दोउ भाई॥
ग्यान बिराग सकल गुन अवना। सो प्रभु में देखव भिर नयना॥ ४॥
इसी बहाने जाकर में उनके चरणोंका दर्शन कहँ और विनती करके
दोनों भाइयोंको ले आऊँ। [ अहा! ] जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणोंके
भाम हैं, उन प्रभुकों में नेत्र भरकर देख्ँगा॥ ४॥

दो॰ बहुबिधि करत मनोरथ जात लागि नहिं वार।
करि मजन स्नरऊ जल गए भूए दरवार ॥२०६॥
बहुत प्रकारसे मनोरथ करते हुए जानेमें देर नहीं लगी। सरयूजीके
जलमें स्नान करके वे राजाके दरवाजेपर पहुँचे ॥ २०६॥
चौ॰ मनिकारक

वी • मुनि आगमन सुना जब राजा। मिछन गयउ छे बिप्र समाजा॥
किर दंडवत मुनिहि सनमानी। निज आसन वेठारेन्हि आनी॥ १॥
दिट-०. Prof. Satya Vrat Shastri Collection
समाजको साथ

हेकर मिलन गर्व, Arya Samai Foundation मिलनाक समिनिकाक शि हुए उन्हें लकर अपने आसनपर बैटाया ॥ १॥

चरन पखारि कीन्द्रि अति पूजा। मो सम आज धन्य नहिंदूजा॥ बिविध मॉित मोजन करवावा। मुनिवर हृद्ये हरष अति पावा॥ २॥ चरणोंको धोकर बहुत पूजा की और कहा—मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकारके मोजन करवाये, जिससे श्रेष्ठ मुनिने अपने हृद्यमें बहुत ही हुए प्राप्त किया॥ २॥

पुनि चरनि मेळे सुत चारी। राम देखि सुनि देह विसारी॥
भए मगन देखत सुख सोभा। जनु चकोर पूरन सिस लोभा॥ ३॥
फिर राजाने चारों पुत्रोंको सुनिके चरणोंपर डाल दिया (उनसे
प्रणाम कराया)। श्रीरामचन्द्रजीको देखकर सुनि अपनी देहकी सुधि भूल
गवै। वे श्रीरामजीके सुखकी शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गवे, मानो
चकोर पूर्ण चन्द्रमाको देखकर छुभा गवा हो॥ ३॥

तत्र मन हरिष बचन कह राज । मुनिअस कृपा नकीन्हिंहु काज ॥
केहि कारन आगमन तुम्हारा । कहहु सो करत न लावउँ बारा ॥ ४ ॥
तत्र राजाने मनमें हिंपैत होकर ये वचन कहे–हे मुनि ! इस प्रकार
कृपा तो आपने कभी नहीं की । आज किस कारणसे आपका ग्रुमागमन
हुआ ? कहिये, मैं उसे पूरा करनेमें देर नहीं लगाऊँगा ॥ ४ ॥

असुर समृह सताविं मोही। मैं जाचन आयउँ नृप तोही॥
अनुज समेत देंहु रघुनाथा। निसिचर वध मैं होब सनाथा॥ ५॥
[मृनिने कहा-]हे राजन्! राक्षसोंके समृह मुझे बहुत सताते हैं। इसी लिये मैं नुमसे कुछ माँगने आया हूँ। छोटे भाईसहित श्रीरघुनाथजीको मुझे दो। राक्षसोंके मारे जानेपर मैं सनाथ (सुरक्षित) हो जाऊँगा॥ ५॥
दो०-देंहु भूप मन हरिषत तजहु मोह अग्यान।

धर्म सुजस प्रभु तुम्ह को इन्ह कहँ अति कल्यान ॥२००॥ हे राजन् ! प्रसन्न मनसे इनको दो, मोह और अज्ञानको छोड़ दो । हे स्वामी ! इससे तुमको धर्म और सुयशकी प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा ॥ २०७॥ ची०-मनि सुना करिका

चौ॰-सुनि राजा अति अप्रिय बानी। हृदय कंप मुख दुति कुमुङानी॥ चौथेंपन प्रायुक्त सुद्धाप्रक्रापिक।अधिकाधारिक किहे हु बिचारी॥ १॥ इस अत्यन्त अप्रिय वाणीको सुनकर राजाका हृदय काँप उठा और उनके मुखर्की कान्ति फेर्निश्रविश्वपृत्यि िभाषि संस्था विकास विकास कार्या है जिसस विकास कार्या है जिसस विकास कार्या कि स्थाप है से अपने विकास कर बात नहीं कही ॥ १ ॥ स्थाप है सूमि घेनु धन कोसा । सर्वस दें अानु सहरोसा ॥ देह पान तें प्रिय कछु नाहीं । सोउ सुनि दें निमिष एक माहीं ॥ २ ॥ हे मुनि ! आप पृथ्वी, गी, धन और खजाना माँग लीजिये, मैं आज बड़े हर्षके साथ अपना सर्वस्व दे दूँगा । देह और प्राणसे अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पलमें दे दूँगा ॥ २ ॥

सव सुत प्रिय मोहि प्रान कि नाई। राम देते नहिंबनइ गोसाई॥
कई निसिचर अति वोर कठोरा। कई सुंदर सुत परम किसोरा॥ ३॥
सभी पुत्र नुझे प्राणोंके समान प्यारे हैं; उनमें भी हे प्रभो! रामको
तो [किसी प्रकार भी] देते नहीं बनता। कहाँ अत्यन्त डरावने और कूर
राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्थाके (बिल्कुड सुकुमार) मेरे
सुन्दर पुत्र!॥ ३॥

सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी। हृद्यँ हरष माना मुनि ग्यानी॥
तब बसिष्ट बहुबिधि समुझावा। नृप संदेह नास कहँ पावा॥ ४॥
प्रेम-रसमें सनी हुई राजाकी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्रजीने
हृदयमें बड़ा हर्ष माना। तब विश्वाप्ति होने राजाको बहुत प्रकारसे समझाया,
जिससे राजाका सन्देह नाजाको प्राप्त हुआ॥ ४॥

श्रीत श्रादर दोड तनय बोलाए। हदयँ लाइ बहु भाँति सिखाए॥ मेरे प्रान नाथ सुत दोऊ। तुम्ह सुनिपिता श्राननहिं कोऊ॥ ५॥ राजाने बड़े ही आदरसे दोनों पुत्रोंको बुलाया और हृदयसे लगाकर बहुत प्रकारसे उन्हें शिक्षा दी। [फिर कहा-] हे नाथ! ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे सुनि! [अब] आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं॥५॥ दो०-सोंपे भूप रिषिहि सुत बहुविधि देइ असीस।

जननी भवन गए प्रभु चले नाइ पद सीस ॥२०८(क)॥
राजाने बहुत प्रकारसे आशीर्वाद देकर पुत्रोंको ऋषिके हवाले कर
दिया। फिर प्रभु माताके महलमें गये और उनके चरणों में सिर नवाकर
चले॥ २०८ (क)॥

सो॰-पुरुषसिंह दोउ बीर हरिष चले मुनि भय हरन।
कपासिंधु मितधीर अखिल विस्व कारन करन।।२०८(ख)॥
पुरुषोमें सिंह्स्कि हिन्निं अभिह्रिंश्वरिम्भिक्सिक्षाकेणकुनिका भय हरनेके

लिये प्रमुख्य स्थापन है ।। २०८ ( ख ) ।।

चौ०-अहन नयन उर बाहु बिसाला। नील जलज तनु स्थाम तमाला॥
किट पट पीत कसें बर भाथा। हचिर चाप सायक दुहुँ हाथा॥ १॥
भगवान्के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएँ हैं, नील
कमल और तमालके वृक्षकी तरह स्थाम शरीर है, कमरमें पीताम्बर [पहने]
और सुन्दर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथोंमें [क्रमशः] सुन्दर धनुष
और बाण हैं॥ १॥

स्थाम गौर सुंदर दोड भाई। बिस्वामित्र महानिधि पाई॥
प्रभु बह्मन्यदेव में जाना। मोहि निति पितातजेड भगवाना॥२॥
श्याम और गौर वर्णके दोनों भाई परम सुन्दर हैं। विश्वामित्रजीको
महान् निधि प्राप्त हो गयी। [वे सोचने छगे—] में जान गया कि प्रभु
ब्रह्मण्यदेव (ब्राह्मणोंके भक्त) हैं। मेरे छिये भगवान्ने अपने पिताको भी
छोड़ दिया॥ २॥

चले जात मुनि दीन्दि देखाई। सुनि ताइका क्रोध करि धाई॥
एकिंद वान प्रान हिर लीन्हा। दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा॥ ३॥
मार्गमें चले जाते हुए मुनिने ताइकाको दिखलाया। शब्द सुनते ही
वह क्रोध करके दौड़ी। श्रीरामजीने एक ही बाणसे उसके प्राण हर लिये और
दीन जानकर उसको निजपद (अपना दिव्य स्वरूप) दिया॥ ३॥

तव शिष निज नाथिह जियँ चीन्ही। विद्यानिधि कहुँ विद्या दीन्ही॥ जाते लाग न छुधा पिपासा। अतुलित बल तनु तेज प्रकासा॥ ४॥ तव ऋषि विश्वामित्रने प्रभुको मनमें विद्याका भण्डार समझते हुए सो विद्या दी जिससे भूख-प्यास न लगे और शरीरमें अतुलित बल और तेजका प्रकाश हो॥ ४॥

दो॰ आयुध सर्व समर्पि के प्रभु निज आश्रम आनि । कंद मूल फल भोजन दीन्ह भगति हित जानि ॥२०९॥ सब अख-राख समर्पण करके मुनि प्रभु श्रीरामजीको अपने आश्रममें ले आये; और उन्हें परम हित् जानकर भक्तिपूर्वक कन्द, मूल और फलकी मोजन कराया॥ २०९॥

ची०-प्रात कहा सुनि सन रघुराई। निर्भय जग्य करहु तुम्ह जाई॥ होम करन छागे सुनि झानी। अधिकारिकाकाकों रखवारी॥१॥ संबेरे श्रीकिन्नियजीने मुनिसे कहा—आप जाकर निडर होकर यहा Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri शिक्षिये। यह सुनकर सब मुनि हवन करने छगे। आप (श्रीरामजी) यज्ञकी रखवाळीपर रहे॥ १॥

सुनि मारीच निवाचर क्रोही। छे सहाय धावा सुनिद्रोही॥
बिनु फर बान राम तेहि मारा। सत जोजन गा सागर पारा॥२॥
यह समाचार सुनकर मुनियोंका दात्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने
सहायकोंको छेकर दौड़ा। श्रीरामजीने बिना फलबाला बाण उसको मारा,
जिससे वह सौ योजनके विस्तारवाले समुद्रके पार जा गिरा॥२॥

पावक सर सुबाहु पुनि मारा। अनुज निमाचर कटकु सँघारा॥
मारि असुर द्विज निर्भयकारी। अस्तुति करिं देव मुनि झारी॥ ३॥
फिर सुबाहुको अग्निबाण मारा।इघर छोटे भाई लक्ष्मणजीने राक्षसोंकी
सेनाका संहार कर डाला। इस प्रकार श्रीरामजीने राक्षसोंको मारकर ब्राह्मणोंको निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे॥ ३॥

तहँ पुनि कछुक दिवस रघुराया । रहे कीन्हि विप्रन्ह पर दाया ॥
भगति हेतु बहु कथा पुराना । कहे विप्र जचिप प्रभु जाना ॥ ४ ॥
श्रीरघुनाथजीने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणोंपर दया की ।
भिक्तिके कारण ब्राह्मणोंने उन्हें पुराणोंकी बहुत-सी कथाएँ कहीं, यद्यपि प्रभु
सब जानते थे ॥ ४ ॥

तब सुनि सादर कहा बुझाई। चरित एक प्रभु देखिक जाई॥ धनुषज्ञय सुनि रघुकुल नाथा। हरिष चले मुनिवर के साथा॥ ५॥ तदनन्तर मुनिने आदरपूर्वक समझाकर कहा—हे प्रभो! चलकर एक चित्रित्र देखिये। रघुकुलके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी धनुषयत्र [की बात] सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजीके साथ प्रसन्न होकर चले॥ ५॥

श्राभ एक दीख मग माहीं। खग मृग जीव जंतु तहें नाहीं॥
पूछा मुनिहि सिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा बिसेषी॥६॥
मार्गमें एक आश्रम दिखायी पड़ा। वहाँ पशु-पक्षी, कोई भी जीवजिल्तु नहीं था। पत्थरकी एक शिलाको देखकर प्रभुने पूछा, तब मुनिने
विस्तारपूर्वक सब कथा कही॥६॥

रो॰ गौतम नारि श्राप वस उपल देह धरि धीर। चरन कमल रज चाहति कृपा करहु रघुवीर॥२१०॥ गौतम मुनिकी स्त्री अहल्या शापवश पत्थरकी देह धारण किये बड़े धीरजसे आपके चरणकमलोंकी श्रुलि जाहती है। हे रघुवीर! इसपर कृपा की जिये॥ २१०॥

छं • प्रमासत । ज्यापाय का स्वास्था स्वास्थ्य स्वास्य स्वास्थ्य स्वास्य स्वास्थ्य स्वास्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्य स्वास्य स्वास्य स्वास्य स्वा

श्रीरामजीके पवित्र और शोकको नाश करनेवाले चरणोंका स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो गयी । भक्तोंको सुख देनेवाले श्रीरघुनाथजीको देखकर, वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गयी। अत्यन्त प्रेमके कारण वह अधीर हो गयी; उसका शरीर पुलकित हो उठा; मुखसे वचन कहनेमें नहीं आते थे। वह अत्यन्त बड़भागिनी अहल्या प्रमुके चरणोंसे लिपट गयी और उसके दोनों नेत्रोंसे जल (प्रेम और आनन्दके आँसुओं) की धारा बहने लगी॥ १॥

धीरजुमन कीन्हा प्रभु कहुँ चीन्हा रघुपति ऋपाँ भगति पाई। अति निर्मल वानी अस्तुति ठानी ग्यान गम्य जय रघुराई॥ मैं नारि अपावन प्रभु जग पावन रावन रिपु जन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सरनहिं आई॥२॥

फिर उसने मनमें धीरज घरकर प्रमुको पहचाना और श्रीरघुनाथजीकी कृपासे भक्ति प्राप्त की । तब अत्यन्त निर्मल वाणीसे उसने [ इस प्रकार ] स्तुति प्रारम्भ की है ज्ञानसे जानने योग्य श्रीरघुनाथजी ! आपकी जय हो ! में [ सहज ही ] अपिवत्र स्त्री हूँ; और हे प्रभो ! आप जगत्को पिवत्र करनेवाले, भक्तोंको मुख देनेवाले और रावणके शत्रु हैं । हे कमलनयन ! हे संसार ( जन्म-मृत्यु ) के भयसे छुड़ानेवाले ! में आपकी शरण आयी हूँ, [ मेरी ] रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ॥ २ ॥

मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुश्रह में माना। देखेड भरि लोचन हरि भव मोचन इहइ लाभ संकर जाना। विनती प्रभु मोरी में मति भोरी नाथ न मागड वर आना। पद कमल प्राप्त रस

पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप कर पाना।।३॥
मुनिने जो मुझे शाप दिया, सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे
अल्पन्त अनुग्रह [करके] मानती हूँ, कि जिसके कारण मैंने संसारसे
छुड़ानेवाले श्रीहरि (आप) को नेत्र भरकर देखा। इसी (आपके दर्शन)
को शंकरजी सबसे बड़ा लाम समझते के के के इसी हो हो हो हो मोली
हूँ, मेरी एक विनिति हुँ हैं नाथ! मैं और कोई वर नहीं माँगती, केवल

Ungitized by Arya Samai-Foundation Chennal and eGangotti सही चाहती हूँ कि मरा मनरूप। भारा अपिक चरणक्रमेलको रजक प्रमिरूपी रस्का सदा पान करता रहे ॥ ३ ॥

जेहिं पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई सिन्न सीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेज कृपाल हरी।। पहि भाँति सिधारी गौतम नारी वार वार हरि चरन परी। जो अति मन भावा सो वर पावा गै पतिलोक अनंद भरी॥४॥

जिन चरणोंसे परमपिवत्र देवनदी गङ्गाजी प्रकट हुई, जिन्हें शिवजीने सिरपर धारण किया, और जिन चरणकमलकोंको ब्रह्माजी पूजते हैं, कृपाछ हिर (आप) ने उन्हींको मेरे सिरपर रक्खा। इस प्रकार [स्तुति करती हुई] बार-बार भगवान्के चरणोंमें गिरकर, जो मनको बहुत ही अच्छा लगा, उस बरको पाकर गौतमकी स्त्री अहत्या आनन्दमें भरी हुई पतिलोकको चली गयी॥ ४॥

दो॰-अस प्रभु दीनवंधु हरि कारन रहित द्याल।

तुलिसदास सठ तेहि भजु छाड़ि कपट जंजाल ॥२११॥ प्रभु श्रीरामचन्द्रजो ऐसे दीनबन्धु और बिना ही कारण द्या करनेवाले हैं। तुल्सीदासजी कहते हैं, हे शठ [मन]! त् कपट-जंजाल छोड़कर उन्हींका भजन कर॥ २११॥

मासपारायण, सातवाँ विश्राम

पी०-चले राम लिखमन मुनि संगा। गए जहाँ जग पाविन गंगा॥
गाधिसूनु सब कथा सुनाई। जेहि प्रकार सुरसिर मिह आई॥ १॥
श्रीरामजी और लक्ष्मणजी मुनिके साथ चले। वे वहाँ गये जहाँ जगत्-को पिवत्र करनेवाली गङ्गाजी थीं। महाराज गाधिके पुत्र विश्वामित्रजीने वह सब कथा कह सुनायी जिस प्रकार देवनदी गङ्गाजी पृथ्वीपर आयी थीं॥ १॥

तव प्रभु रिषिन्ह समेत नहाए। विविध दान महिदेविन्ह पाए॥
हरिष चले मुनि खंद सहाया। बेगि बिदेह नगर निअराया॥२॥
तव प्रभुने ऋषियोंसहित [गङ्गाजीमें] स्नान किया। ब्राह्मणोंने
भाँति-भाँतिके दान पाये। फिर मुनिवृन्दके साथ वे प्रसन्न होकर चले और
शीम ही जनकपुरके निकट पहुँच गये॥२॥

पुर रम्यता राम जब देखी। हरषे अनुज समेत बिसेषी॥ बापी कृप सरित-तानुष्कानुष्कानुष्कान्त्रसम्बद्धान्त्रस्ति सोपाना॥३॥ श्रीरामजीने जब जनकपुरकी शोभा देखी, तब वे छोटे भाई छक्ष्मण- सिका अस्टब्बक स्थितिक हुन्। विस्था अने स्थान कर है और मणियोंकी सीढ़ियाँ [ बनी हुई] हैं॥ ३॥

गुंजत मंज मत्त रस मृंगा। कूजत कल बहुबरन विहंगा॥ वरन बरन विकसे बनजाता। त्रिविध समीर सदा सुखदाता॥ ४॥ मकरन्द-रससे मतवाले होकर मौंरे सुन्दर गुंजार कर रहे हैं। रंग-विरंगे [बहुत-से] पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग-रंगके कमल खिले हैं। सदा (सब ऋतुओं में) सुख देनेवाला शीतल, मन्द, सुगन्ध पवन बह रहा है॥ ४॥

दो॰ सुमन वाटिका वाग बन विषुठ विहंग निवास।

फूळत फळत सुपह्रवत सोहत पुर चहुँ पास ॥२१२॥ पुष्पवाटिका (फुळवारी), बाग और वन, जिनमें बहुत-से पक्षियोंका निवास है, फूळते, फळते और सुन्दर पत्तोंसे छदे हुए नगरके चारों ओर सुशोभित हैं॥ २१२॥

चौ०-बनइ न बरनत नगर निकाई। जहाँ जाइ मन तहुँईँ लोभाई॥ चारु बजारु बिचित्र कँबारी। मनिमय विधि जनु स्वकर सँबारी॥ १॥ नगरकी मुन्दरताका वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं छुमा जाता (रम जाता) है। मुन्दर बाजार है, मणियोंसे बने हुए विचित्र

छण्जे हैं, मानो ब्रह्माने उन्हें अपने हाथोंसे बनाया है ॥ १ ॥ धिनक बिनक बर धनद समाना । बैठे सकळ बस्तु छे नाना ॥ चौहट सुंदर गर्छी सुहाई । संतत रहिंह सुगंध सिंचाई ॥ २ ॥ कुनैरके समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकारकी अनेक वस्तुएँ लेकर [ दूकानींम ] बैठे हैं । सुन्दर चौराहे और सुहावनी गिलियाँ सदा सुगन्धि सिंची रहती हैं ॥ २ ॥

मंगलसय मंदिर सब केरें। चित्रित जनु रितनाथ चितेरें॥
पुरनरनारि सुभग सुचि संता। घरमसील ग्यानी गुनवंता॥ ३॥
सबके घर मङ्गलमय हैं और उनपर चित्र कहे हुए हैं, जिन्हें मानों
कामदेवरूपी चित्रकारने अंकित किया है। नगरके [सभी] स्त्री-पुरुष सुन्दर, पवित्र, साधु स्वभाववाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान् हैं॥ ३॥

अति अन्य जहँ जनक निवास्। विथकहिं विद्युध विलोकि विलास्॥ होत चिकत कोट विलोकी स्विक्षित्र अविद्यालकोभा जनु रोकी॥ ४॥ जहाँ जनक जीका अत्यन्त अनुपम (मुन्दर) निवासस्थान (महल) है, वहाँके विलास ( ऐश्वर्य ) को देखकर देवता भी थिकत ( त्तिम्भित ) हो जाते हैं [ मनुष्योंकी तो बात ही क्या !]। कोट (राजमहलके परकोटे) को देखकर चित्त चिकत हो जाता है, [ ऐसा मालम होता है ] मानो उसने समस्त लोकोंकी शोभाको रोक ( घेर ) रक्ला है ॥ ४ ॥ दो०-धवल धाम मिन पुरट पट सुघटित नाना भाँति।

सिय निवास सुंदर सदन सोभा किमि कहि जाति॥ २१३॥

उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकारके सुन्दर रीतिसे बने हुए मणिजटित सोनेकी जरीके पर्दे लगे हैं। सीताजीके रहनेके सुन्दर महलकी शोभाका वर्णन किया ही कैसे जा सकता है॥ २१३॥

चौ॰-सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा। भूप भीर नट मागध भाटा॥ बनी बिसाल बाजि गज साला। हय गय रथ संकुल सब काला॥ १॥

राजमहलके सब दरवाजे (फाटक) सुन्दर हैं, जिनमें वज़के (मजबूत अथवा हीरोंके चमकते हुए) किवाड़ लगे हैं। वहाँ [मातहत] राजाओं, नटों, मागधों और भाटोंकी भीड़ लगी रहती है। बोड़ों और हाथियोंके लिये बहुत बड़ी-बड़ी घुड़शालें और गजशालाएँ (फीलखाने) बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथोंसे भरी रहती हैं॥१॥

सूर सिचव सेनप बहुतेरे। नृपगृह सिरस सदन सब केरे।।
पुर बाहेर सर सिरत समीपा। उतरे जहूँ वहुँ बिपुल महीपा॥ २॥
बहुत-से श्रूरबीर, मन्त्री और सेनापित हैं, उन सबके घर भी
राजमहल-सरीखे ही हैं। नगरके बाहर तालाब और नदीके निकट जहाँ-तहाँ
बहुत-से राजालोग उतरे हुए (डेरा डाले हुए) हैं॥ २॥

देखि अन्प एक अँवराई। सब सुपास सब भाँति सुहाई॥
कौसिक कहेउ मोर मनु माना। इहाँ रहिअ रघुबीर सुजाना॥३॥
[वहीं] आमोंका एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकारके
सुभीते थे और जो सब तरहसे सुहाबना था, विश्वामित्रजीने कहा—हे
सुजान रघुवीर! मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाय॥३॥

भलेहिं नाथ कि कुपानिकेता । उतरे तहें मुनि बृंद समेता ॥ बिस्वामित्र महामुनि आए । समाचार मिथिलापति पाए ॥ ४ ॥ इपाके धाम श्रीरामचन्द्रजी 'बहुत अच्छा, स्वामिन् !' कहकर वहीं मुनियोंके समृहके खण्य उत्तर्ण मध्यभ्य श्रीविश्वाविक्ष जवाक्जी जे वह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आये हैं, ॥ ४ ॥ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri दो॰-संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर वर गुर न्याति।

चले मिलन मुनिनायकिह मुद्दित राउ एहि भाँति ॥ २१४॥ तब उन्होंने पवित्र हृदयके (ईमानदार, स्वामिभक्त ) मन्त्री, बहुतसे योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु (शतानन्दजी) और अपनी जातिके श्रेष्ठ लोगों-को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नताके साथ राजा मुनियोंके स्वामी विश्वामित्रजीसे मिलने चले ॥ २१४॥

चौ०-कीन्ह प्रनामुचरनधरि माथा । दीन्हि असीस मुद्दित मुनिनाथा ॥

बिप्रबृंद सब सादर वंदे। जानि भाग्य बड़ राड अनंदे॥ १॥ राजाने मुनिके चरणेंपर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियोंके स्वामी विश्वामित्रजीने प्रसन्न होकर आझीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण-भण्डलीको आदरसहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनन्दित हुए॥ १॥

कुमल प्रस्न किंद बार्रा है बारा । बिस्तामित्र नृपिंद बेठारा ॥ तेहि अवसर आए दोड भाई । गए रहे देखन फुलवाई ॥ २ ॥ बार-बार कुशलप्रदन करके विश्वामित्रजीने राजाको बैठाया । उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे, जो फुलवाड़ी देखने गये थे ॥ २ ॥

स्याम गौर मृदु बयस किसोरा । छोचन सुखद बिस्व चित चोरा ॥
उठे सकछ जब रवुपति भाए । बिस्वामित्र निकट बेठाए ॥ ३ ॥
सुकुमार किशोर अवस्थावाले, श्याम और गौर वर्णके दोनों कुमार
नेत्रोंको सुख देनेवाले और सारे विश्वके चित्तको चुरानेवाले हैं । जब
रवुनाथजी आये तब सभी [ उनके रूप एवं तेजले प्रभावित होकर ]
उठकर खड़े हो गये। विश्वामित्रजीने उनको अपने पास बेठा लिया ॥ ३ ॥

भए सब सुखी देखि दोड आता। बारि बिलोचन पुलकित गाता॥
मूरित मधुर मनोहर देखी। भयउ बिदेहु बिदेहु बिसेघी॥ ४॥
दोनों भाइयोंको देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रोंमें जल भर
आया (आनन्द और प्रेमके ऑसू उमड़ पड़े) और शरीर रोमाञ्चित हो
उठे। रामजीकी मधुर मनोहर मूर्तिको देखकर विदेह (जनक) विशेषरूपेषे
विदेह (देहकी सुध-बुधसे रहित) हो गये॥ ४॥

दो०-प्रेम मगन मनु जानि नृषु करि विवेकु धरि धीर । वोलेड मुक्ति कर्नान्छश्रिक्ष किन्द्रभाष्ट्र (Section गर्मीर ॥ २१५॥ मनको प्रममें मग्न जान राजा जनकने विवेकका आश्रय लेकर धीरज

# বালেকাণ্ড # Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangetri धारण किया और मुनिके चरणों में सिर नवाकर गद़द ( प्रेमभरी ) गम्भीर वाणीसे कहा-॥ २१५॥

चौ०-कहहु नाथ सुंदर दोड बालक। सुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक॥ ब्रह्म जो निराम नेति कहि गावा। उभय वेष धरि की सोइ आवा॥ १॥ हे नाय! कहिये, ये दोनों मुन्दर वालक मुनिकुलके आसूषण हैं, या किसी राजवंशके पारक ? अथवा जिसका वेदों ने 'नेति' कहकर गान किया

है, नहीं वह ब्रह्म तो युगलरूप घरकर नहीं आया है ? ॥ १ ॥

सहज बिरागरूप मनु मोरा । थिकत होत जिमि चंद चकोरा ॥ ताते प्रभु पूछउँ सतिभाऊ । कहहु नाथ जिन करहु दुराऊ ॥ २ ॥ मेरा मन जो स्वभावते ही वैराग्यरूप [बना हुआ ] है, [इन्हें देखकर ] इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चन्द्रमाको देखकर चकोर । हे प्रमो ! इसिंहिये मैं आपसे सत्य ( निश्छल ) भावसे पृछता हूँ । हे नाथ ! चताइये, छिपाव न कीजिये ॥ २ ॥

इन्हिह बिलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्मसुखिह सन त्यागा॥ कह मुनि बिहिस कहेहु नृप नीका। बचन तुम्हार न होइ अलीका॥ ३॥ इनको देखते ही अत्यन्त प्रेमके वश होकर मेरे मनने जबर्दस्ती वहामुखको त्याग दिया है । मुनिने हँसकर कहा—हे राजन् ! आपने ठीक (यथार्थ ही) कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता ॥ ३॥

ये प्रिय सबिह जहाँ लिंग प्रानी । मन मुसुकाहिं रामु सुनि बानी ॥ रघुकुल मनि दसरथ के जाए। मम हित लागि नरेस पटाए॥ ४॥ जगत्में जहाँतक (जितने भी) प्राणी हैं, ये समीको प्रिय हैं। सुनिकी [रहस्यभरी ] वाणी सुनकर श्रीरामजी मन-ही-मन मुसकराते हैं (हँसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिये नहीं)। [तत्र मुनिने भहा—] ये खुकुलमणि महाराज दशरथके पुत्र हैं। मेरे हितके लिये राजाने इन्हें मेरे साथ मेजा है ॥ ४ ॥

हो॰-रामु छखनु दोड वंधुवर रूप सीछ वछ धाम। मख राखेउ सबु साखि जगु जिते असुर संग्राम ॥ २१६॥ ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बलके घाम है। सारा नगत् [इस बातका] साक्षी है कि इन्होंने युद्धमें असुरोंको जीतकर मेरे यज्ञकी रक्षा की है।। २१६ II

चौ०-सुनि तच चर्रा-देखिक्हिक्शक्ष्णक्षणक्रकाहिकाहुन्य प्रभाक ॥ सुदर स्थाम गौर दोड भ्राता। आनँदह के आनँद दाता॥ १॥

Digitized by Arya Samai Foundation Chennal and eGangotri अपने चरणों के दशन कर में अपना पुण्य-प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुन्दर श्याम और गौर वर्णके दोनों भाई आनन्दको भी आनन्द देनेवाले हैं।। १।।

इन्ह के प्रीति परसपर पावनि । कहि न जाइ सन भाव सहावनि ॥ सुनहु नाथ कह मुद्दित बिदेहू। ब्रह्म जीव इव सहज सनेहू ॥ २ ॥ इनकी आपसकी प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मनको बहुत भाती है, पर [ वाणीसे ] कही नहीं जा सकती। विदेह ( जनकजी ) आनिन्दित होकर कहते हैं-हे नाथ! सुनिये, ब्रह्म और जीवकी तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है॥ २॥

पुनि पुनि प्रभुद्दि चितव नरनाहू । पुलक गात उर अधिक उछाहू ॥ मुनिहि प्रसंसि नाइ पद सीस्। चलेष्ठ लवाइ नगर अवनीस् ॥ ३॥ राजा बार-बार प्रमुको देखते हैं (दृष्टि वहाँसे हटना ही नहीं चाहती)। [ प्रेमसे ] शरीर पुलकित हो रहा है और हृदयमें बड़ा उत्साह है। [फिर] मुनिकी प्रशंसा करके और उनके चरणोंमें सिर नवाकर राजा उन्हें नगरमें लिया चले ॥ ३ ॥

सुंदर सदनु सुखद सब काला । तहाँ बासु ले दीन्ह भुझाला ॥ करि पूजा सब विधि सेवकाई। गयउ राउ गृह बिदा कराई॥ ४॥ एक सुन्दर महल जो सब समय (सभी ऋतुओं में) सुखदायक था, वहाँ राजाने उन्हें ले जाकर टहराया। तदनन्तर सब प्रकारसे पूजा और सेवा करके राजा विदा माँगकर अपने घर गये ॥ ४ ॥ दो॰-रिषय संग रघुयंस मिन करि भोजनु विश्रामु।

वैठे प्रभु भ्राता सहित दिवसु रहा भरि जामु॥ २१७॥ रघुकुलके शिरोमणि प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ऋषियोंके साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मणसमेत वैठे। उस समय पहरभर दिन रह गया था ॥ २१७ ॥

चौ०-छखन हृद्यँ छाछसा बिसेपी। जाइ जनकपुर आइअ देखी॥ प्रभु भय बहुरि मुनिहि सकुचाहीं। प्रगट न कहिं मनिहं मुसुकाहीं॥ १॥ लक्ष्मणजीके हृदयमें विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें परन्तु प्रमु श्रीरामचन्द्रजीका डर है और फिर मुनिसे भी सकुचाते हैं। इसिंटिये प्रकटमें कुछ नहीं कहते; मन-ही-मन मुसकरा रहे हैं ॥ १॥ राम अच्छ-अनम्की किलाना प्रभात बछलता हिंथें हुलसानी ॥

परम विनीत सकुचि मुसुकाई । बोले गुर अनुसासन पाई ॥ २ ॥

\* বালেকাণ্ড \* Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अन्तर्यामी । श्रीरामचन्द्रजीने छोटे भाईके मनकी दशा जान ही. ति । उनके हृदयमें भक्तवत्सलता उमड़ आयी । वे गुरुकी आज्ञा पाकर बहुत ही विनयके साथ सकुचाते हुए मुसकराकर बोले—॥ २॥

नाथ लखनु पुरु देखन चहहीं । प्रभु सकीच डर प्रगटन कहहीं ॥ जों राउर भायसु में पावों। नगर देखाइ तुरत ले भावों॥ ३॥ हे नाथ! लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किन्तु प्रभु (आप) के डर और संकोचके कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ, तो में इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही [ वापस ] ले आऊँ ॥ ३ ॥

सुनि मुनीसु कह बचन सप्रीती। कस न राम तुम्ह राखहु नीती॥ धरम सेतु पालक तुम्ह ताता। प्रेम बिबस सेवक सुखदाता॥ ४॥ यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्रजीने प्रेमसहित वचन कहे—हे राम ! उम नीतिकी रक्षा कैसे न करोगे, हे तात! तुम धर्मकी मर्यादाका पालन करनेवाले और प्रेमके वशीभृत होकर सेवकोंको सुख देनेवाले हो ॥ ४॥ दो॰-जाइ देखि आवहु नगरु सुख निधान दोउ भाइ।

करह सुफल सब के नयन सुंदर बदन देखाइ॥२१८॥ मुखके निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। अपने मुन्दर मुख दिखलाकर सब [ नगर-निवासियों ] के नेत्रोंको सफल करो ॥२१८॥ चौ०-मुनि पद कमल बंदि दोड भ्राता। चले लोक लोचन सुख दाता॥

बालक बूंद देखि अति सोभा। लगे संग लोचन मनु लोभा॥ १॥ सब लोकोंके नेत्रोंको सुख देनेवाले दोनों भाई सुनिके चरणकमलोंकी बन्दना करके चले। बालकोंके झुंड इन [के सौन्दर्य] की अत्यन्त शोभा देखकर साथ लग गये। उनके नेत्र और मन [इनकी माधुरीपर] लुभा गये ॥ १॥

पीत बसन परिकर कटि भाथा। चारु चाप सर सोहत हाथा॥ तन अनुहरत सुचंदन खोरी। स्थामळ गौर मनोहर जोरी॥ २॥ [दोनों भाइयोंके] पीले रंगके वस्त्र हैं, कमरके [पीले] दुपट्टोंमें त्रक्त वृंधे हैं। हाथोंमें सुन्दर धनुष-बाण सुशोभित हैं। [ इयाम और गीर वर्णके ] शरीरके अनुकूल ( अर्थात् जिसपर जिस रंगका चंदन अधिक भने उसपरक अनुकूल ( अथात् ।जसपर ।जस र । । । भने उसपर उसी रंगके ) सुन्दर चन्दनकी खौर लगी है । साँबरे और गोरे िंग] की मनोहर जोड़ी है॥ २॥

केहरि कंघर उपकु विस्ताक्षां अर्थिकातिक्षि श्लीवासिन माला ॥ सुभग सोन सरसीरुह लोचन । बदन मयंक तापन्नय मोचन ॥ ३॥

बा० स० १५

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangoti विहेक समान (पुष्ट ) गदन ( गलेका पिछला भाग ) है; विशाल भुजाएँ हैं। [चौड़ी] छातीपर अत्यन्त सुन्दर गजमुक्ताकी माला है। सुन्दर लाल कमलके समान नेत्र हैं। तीनों तापोंसे छुड़ानेवाला चन्द्रमाके समान मुख है।। ३॥

कानन्हि कनक फूल छबि देहीं । चितवत चितहि चोरि जनु लेहीं ॥ चितवनि चार मृकृटि वर बाँकी । तिलक रेख सोभा जनु चाँकी ॥ ४ ॥ कानोंमं सोनेके कर्णफूल [ अत्यन्त ] शोभा दे रहे हैं और देखते ही [देखनेवाळेके] चित्तको मानो चुरा छेते हैं। उनकी चितवन (हिष्ट) बड़ी मनोहर है और मौंई तिरछी एवं सुन्दर हैं। [ माथेपर ] तिलक्की रेखाएँ ऐसी सुन्दर हैं मानो [मूर्तिमती] शोभापर मुहर लगा दी गयी है ४ दो॰-रुचिर चौतर्नी सुभग सिर मेचक कुंचित केस।

नख सिख सुंदर बंधु दोउ सोभा सकल सुदेस ॥२१९॥ सिरपर सुन्दर चौकोनी टोपियाँ [दिये] हैं, काले और बुँघराले बाल हैं। दोनों भाई नखसे छेकर शिखातक (एड़ीसे चोटीतक) सुन्दर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिये वैसी ही है ॥ २१९ ॥ चौ०-देखन नगरु भूष सुत आए। समाचार पुरबासिन्ह पाए॥

घाए धाम काम सब त्यागी। मनहुँ रंक निधि लूटन लागी॥ १॥ जब पुरवासियोंने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखनेके लिये आये 🕻, तब वे सब घर-बार और सब काम-काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री [ धनका ] खजाना छूटने दौड़े हों ॥ १ ॥

निरित्व सहज सुंदर दोड भाई। होहिं सुखी लोचन फल पाई ॥ जुवतीं भवन झरोखिन्ह लागीं । निरखिंह राम रूप अनुरागीं ॥ २ ॥ स्वभावहीसे सुन्दर दोनों भाइयोंको देखकर वे लोग नेबोंका फल पाकर मुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियाँ घरके झरोखोंसे लगी हुई प्रेमसहित श्रीरामचन्द्रजीके रूपको देख रही हैं ॥ २ ॥

कहाँई परतपर बचन सभीती। सखिइन्ह कोटिकाम छिब जीती॥ सुर नर असुर नाग सुनिमाहीं। सोभा असिकहुँ सुनिअति नाहीं॥ ३॥ वे आपसमें बड़े प्रमसे बातें कर रही हैं—हे सखी! इन्होंने करोड़ी कामदेवींकी छविको जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियोंमें ऐसी शोभा तो कहीं सुनने हैं। क्षेत्रील खें। हस्ति।। ३॥ विष्तु क्षिरिमुझ बिधि मुख चारी। विकट वेष मुख पंच पुरारी।।

अपर देउ अस कोट न आही । यह छबि सखी पटतरिक्ष जाही ॥ ॥

भगवान् विष्णुके चार भुजाएँ हैं, ब्रह्माजीके चार मुख हैं, शिवजीका विकट ( भयानक ) वेष है और उनके पाँच मुँह हैं। हे सखी ! दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छित्रकी उपमा दी जाय ॥ ४ ॥ गें∘-वय किसोर सुपमा सदन स्याम गौर सुख धाम।

अंग अंग पर वारिआहं कोटि कोटि सत काम ॥२२०॥ इनकी किशोर अवस्था है, ये मुन्दरताके घर, साँबले और गोरे रंगके तथा सुलके धाम हैं। इनके अङ्ग-अङ्गपर करोड़ों-अरबों कामदेवींको निछावर कर देना चाहिये ॥ २२० ॥

ची -कहहु सखी असको तनुधारी । जो न मोह यह रूप निहारी ॥

कोड सप्रेम बोली मृदु बानी। जो मैं सुना सो सुनहु सयानी॥ १॥ हे सखी! [ मला ] कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूपको देखकर मोहित न हो जाय ( अर्थात् यह रूप जड-चेतन सबको मोहित करनेवाला है )। [तब ] कोई दूसरी सखी प्रेमसहित कोमल वागी-से शेही, हे सयानी ! मैंने जो सुना है उसे सुनो—॥ १॥

ए दोज दसरथ के ढोटा। बाल मरालिन्ह के कल जोटा॥ सुनि कौसिक मख के रखवारे। जिन्ह रन अजिर निसाचर मारे॥ २॥ वे दोनों [ राजकुमार ] महाराज दशरथजीके पुत्र हैं । बाल राजहंसी-का सा सुन्दर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा करनेवाले हैं, इन्होंने युद्धके मैदानमें राक्षसोंको मारा है ॥ २ ॥

स्याम गात कल कंज बिलोचन । जो मारीच सुभुज मदु मोचन ॥ कौसल्या सुत सो सुख खानी। नासु रासु धनु सायक पानी॥ ३॥ जिनका स्थाम शरीर और मुन्दर कमल-जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और मुगहुके मदको चूर करनेवाले और मुखकी खान हैं और जो हाथमें धतुष-भाग लिये हुए हैं वे कौसल्याजीके पुत्र हैं, इनका नाम राम है ॥ ३॥

गीर किसोर बेपु वर काछें। कर सर चाप राम के पाछें॥ लिंग्सन् नामु राम लघु भाता । सुनु सिंव तासु सुमित्रा माता ॥ ४॥ जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो मुन्दर वेष भाषे और हाथमें धनुष-बाण लिये श्रीरामजीके पीछे-पीछे चल रहे हैं, वे हैनके छोटे भाई हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी! सुनो, उनकी भाता सुमित्रा हैं ॥ ४ ॥ दो॰-विभक्ताजु कार बंधु दोउ मग मुनिवधू

भाए देखन चापमख सुनि हरषीं सब नारि॥२२१॥

Unditized by Arya Samai Foundation Chennal and eGangoth दानों भाइ ब्राह्मण विश्वामित्रका काम करके और रास्तेमें मुनि गौतमकी स्त्री अहल्याका उद्धार करके यहाँ धनुषयज्ञ देखने आये हैं। यह मुनकर सब स्त्रियाँ प्रसन्न हुई ॥ २२१॥

चौ०-देखिरामछिबको उएक कहई। जोगु जानिकिहियह बरु अहई॥ जों सिख इन्हिहि देख नरनाहू। पन परिहिर हिठ करइ बिबाहू॥ १॥ श्रीरामचन्द्रजीकी छिब देखकर कोई एक (दूसरी सखी) कहने लगी—यह वर जानकीके योग्य है। हे सखी! यदि कहीं राजा इन्हें देख ले, तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हींसे विवाह कर देगा॥ १॥

कोउ कह ए भूपित पहिचाने। मुनि समेत सादर सनमाने॥
सिख परंतु पत्तु राउ न तर्ज्ड । विधि बस हिठ अबिबेकिहि भर्ज्ड ॥ २ ॥
किसीने कहा—राजाने इन्हें पहचान लिया है और मुनिके सिहत इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी! राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहारके वशीभृत होकर हठपूर्वक अविवेकका ही आश्रय लिये हुए है (प्रणपर अड़े रहनेकी मूर्खता नहीं छोड़ता)॥ २॥

कोउ कह जों भछ भइइ विधाता। सब कहें सुनिश्न उचित फलदाता॥ तौ जानिकिहि मिलिहि बर एहू। नाहिन श्रालि इहाँ संदेहू ॥ ३॥ कोई कहती है—यदि विधाता भले हैं और मुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जीको यही वर मिलेगा। हे सखी ! इसमें सन्देह नहीं है ॥ ३॥

जों बिधि वस अस बने सँजोगू। तो कृतकृत्य होइ सब लोगू ॥
सिल हमरें आरित अति तातें। कवहुँक ए आर्वाहं एहि नातें॥ ४॥
जो दैवयोगसे ऐसा संयोग बन जाय, तो हम सब लोग कृतार्थ हो
जायँ। हे सखी! मेरे तो इसीस इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि
इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे॥ ४॥
दो॰-नार्षित वस्त

दो॰-नाहिं त हम कहुँ सुनह सिख इन्ह कर दरसनु दृरि।
यह संघट तब होइ जब पुन्य पुराकृत भूरि॥२२२॥
नहीं तो (विवाह न हुआ तो) हे सखी! सुनो, हमको इनके
दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्वजनमंकि
बहुत पुण्य हों॥ २२२॥

चौ०-बोटी अपर कहें हु सिख नीका। एड्रि बिझा हुआ दिस्तित सबदी का॥ कोउ क**र एंकर चार्य अध्या** Var Shari हु आति किसोरा॥ १॥ दूसरीने कहा—हे सखी! तुमने बहुत अच्छा कहा। इस विवाहरी

# বানেকােণ্ড # Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri स्भीका परम हित है। किसीने कहा-शङ्करजीका धनुष कठोर है और ये साँवले राजकमार कोमल शरीरके बालक हैं।। १।।

सबु असमंजस अहइ सयानी । यह सुनि अपर कहइ मृदु बानी॥ साल इन्ह कहेँ कोउ कोउ अस कहहीं। बड़ प्रभाख देखत लघु अहहीं।। २।। है सयानी ! सब असमंजस ही है । यह सुनकर दूसरी सखी कोमल चणीसे कहने लगी—हे सखी! इनके सम्बन्धमें कोई-कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखनेमें तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है।। २।।

परिस जासु पद पंकज ध्री। तरी अहल्या कृत अब भूरी॥ सो कि रहिहि बिचु सिव धनु तोरें। यह प्रतीति परिहरिअन भोरें ॥३॥ जिनके चरणकमलोंकी धूलिका स्पर्श पाकर अहल्या तर गयी, जिसने चुड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिवजीका धनुष विना तोड़े रहेंगे। इस विश्वासको भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिये॥ ३॥

जेहिं विरंचि रचि सीय सँवारी । तेहिं स्थामल बरुरचेउ विचारी ॥ तासु बचन सुनि सब हरषानीं । ऐसेइ होउ कहिंह मृदु बानी ॥४॥ जिस ब्रह्माने सीताको सँवारकर (बड़ी चतुराईसे ) रचा है, उसीने विचारकर साँवला वर भी रच रक्खा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणीसे कहने लगी-ऐसा ही हो ॥ ४॥ दो॰-हियँ हरषिं वरषिं सुमन सुमुखि सुलोचिन वृंद।

जाहि जहाँ जहँ बंधु दोउ तहँ तहँ परमानंद ॥२२३॥ सुन्दर मुख और सुन्दर नेत्रीवाली स्त्रियाँ समूह-की-समूह हृदयमें हर्षित होकर पूल बरसा रही हैं। जहाँ-जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ-वहाँ परम भानन्द छा जाता है।। २२३॥

चौ०-पुर प्रव दिसि मे दोउ भाई। जहूँ धनुमख हित भूमि बनाई॥ श्रति विस्तार चारु गच ढारी। विमल वेदिका रुचिर सँवारी ॥१॥ दोनों भाई नगरके पूरव ओर गये; जहाँ धनुषयज्ञके लिये [रंग] भूमि बनायी गयी थी। बहुत लंबा-चौड़ा सुन्दर ढाला हुआ पक्का आँगन था, जिसपर मुन्दर और निर्मल वेदी सजायी गर्या थी॥ १॥

चहुँ दिसि कंचन मंच बिसाला। रचे जहाँ बेठहिं महिपाला।। तेहि पाछुँ समीप चहुँ पासा। अपर मंच मंडली बिलासा।।२।। चारों ओर सोनेके बड़े-बड़े मंच बने थे, जिनपर राजालोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप हिंद-चारिश्वाहरूप्य प्रमुख्य Sम्म्ब्यमिक्शिल्ड लाकार घेरा चुशोभित या ॥ २ ॥

प्रमुख्या के तिन्ह के निकट विसाल सुद्दाए । धवल धाम बहुबरन बनाए ॥३॥ वह कुछ ऊँचा था और सब प्रकारसे सुन्दर था, जहाँ जाकर नगरके लोग बैठेंगे । उन्हींके पास विशाल एवं सुन्दर सफेद मकान अनेक रंगोंके बनाये गये हैं, ॥ ३॥

जहूँ बैठें देखिहें सब नारी। जथाजोगु निज कुळ अनुहारी।।
पुरवालक किंद किंदि सदु बचना। सादर प्रभुद्धि देखाविह रचना।।।।
जहाँ अपने अपने कुळके अनुसार सब स्त्रियाँ यथायोग्य (जिसको
जहाँ बैटना उचित है) बैटकर देखेंगी। नगरके बालक कोमळ बचन
कह-कहकर आदरपूर्वक प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको [यज्ञशालाकी] रचना
दिखळा रहे हैं।। ४॥

दो॰-सव सिसु एहि मिस प्रेमवस परिस मनोहर गात।

तन पुलकहिं अति हरपुहियँ देखि देखि दोउ भात ॥२२४॥ सब बालक इसी बहाने प्रेमके वश होकर श्रीरामजीके मनोहर अङ्गी-को खूकर शरीरसे पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयोंको देख-देखकर उनके हृदयमें अस्यन्त हर्ष हो रहा है।। २२४॥

चौ॰-सिसु सब राम प्रेमबस जाने। प्रीति समेत निकेत बखाने॥
निज निज रुचि सब छोई बोलाई। सहित सनेइ जाई दोड भाई॥१॥
श्रीरामचन्द्रजीने सब बालकोंको प्रेमके वश जानकर [ यज्ञभूमिके ]
स्थानोंकी प्रेमपूर्वक प्रशंसा की। [ इससे बालकोंका उत्साह, आनन्द और
प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे ] वे सब अपनी-अपनी रुचिके अनुसार
उन्हें बुला लेते हैं और [ प्रत्येकके बुलानेपर ] दोनों भाई प्रेमसहित उनके
पास चले जाते हैं॥ १॥

राम देखावहिं अनुजिह रचना । कहि भृदु मधुर मनोहर बचना ॥ लब निमेप महुँ भुवन निकाया । रचइ जासु अनुसासन माया ॥२॥ कोमल, मधुर और मनोहर बचन कहकर श्रीरामजी अपने छोटे साई लक्ष्मणको [ यज्ञभूमिकी ] रचना दिखलाते हैं । जिनकी आज्ञा पाकर रच डालती है, ॥ २ ॥

भगित हेतु सोइ दीनद्याछा । चित्तवत चित्तवत चित्तवत सम्बद्धाला ॥ कौतुक देखि छके खुरू अपहा । वित्तवत चित्तव सम्बद्धाला ॥ वही दीनोंपर द्या करनेवाले श्रीरामजी भक्तिके कारण धनुष्य ।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangoth शालाको चिकत होकर (आश्चर्यके साथ) देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक (बिचित्र रचना) देखकर वे गुरुके पास चले। देर हुई जानकर उनके मनमें डर है।। ३॥

जासु त्रास ढर कहुँ ढर होई। भजन प्रभाउ देखावत सोई॥
किह बातें मृदु मधुर सुहाई। किए बिदा बालक वरिआई ॥४॥
जिनके भयसे डरको भी डर लगता है, वही प्रभु भजनका प्रभाव
[जिसके कारण ऐसे महान् प्रभु भी भयका नाट्य करते हैं] दिखला रहे
हैं। उन्होंने कोमल, मधुर और सुन्दर बातें कहकर बालकोंको जबर्दस्ती
विदा किया॥४॥

वे • सभय सप्रेम विनीत अति सकुच् सहित दोउ भाइ।

गुर पद पंकज नाइ सिर बैठे आयसु पाइ ॥२२५॥
फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोचके साथ दोनों भाई गुरुके
चरणकमलों में सिर नवाकर, आज्ञा पाकर बैठे ॥ २२५॥

चौ०-निसि प्रवेस मुनि आयसु दीन्हा। सबहीं संध्याबंदनु कीन्हा॥

कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुगजाम सिरानी ॥१॥ रात्रिका प्रवेश होते ही (सन्ध्याके समय) मुनिने आज्ञा दी, तब स्वने सन्ध्यावन्दन किया । फिर प्राचीन कथाएँ तथा इतिहास कहते-कहते सुन्दर रात्रि दो पहर बीत गयी ॥१॥

सुनिबर सयन कीन्हि तब जाई। छगे चरन चापन दोड भाई॥
जिन्ह के चरन सरोरुह छागी। करत बिबिध जप जोग बिरागी॥२॥
तब श्रेष्ठ मुनिने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने
छो। जिनके चरणकमलोंके [दर्शन एवं स्पर्शके] छिये वैराग्यवान् पुरुष
भी माँति-भाँतिके जप और योग करते हैं, ॥२॥

तेह दोउ बंधु प्रेम जनु जीते। गुर पद कमल पलोटत प्रीते॥
बार बार मुनि अग्या दीन्ही। रघुबर जाइ सयन तब कीन्ही॥३॥
वे ही दोनों भाई मानो प्रेमसे जीते हुए प्रेमपूर्वक गुरुजीके चरणकमलोको द्वा रहे हैं। मुनिने बार-बार आज्ञा दी, तब श्रीरश्वनाथजीने जाकर

चापत चरन लखनु उर लाएँ। सभय सप्रेम परम सन्नु पाएँ॥ पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता। पोड़े धरि उर पद जल जाता॥४॥ श्रीरामजीके च्यूप्र्णिक्ताल्हुद्व्यस्थ श्रमाङ्गरिक्ष्यम् श्रीस्थाने स्वाप्त्रम् सहित परम सुलका अनुभव करते हुए लक्ष्मणजी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्रीराम- चन्छातीसो त्या हेन्यातप्रश्नाद्धा majहेन बाताव ation (Grannjai स्रोप स्मिक्ष्णेश्वापां तव वे उन चरणकमलोंको हृदयमें धरकर लेट रहे ॥ ४॥

दो०-उठे लखनु निसि विगत सुनि अरुनसिखा धुनि कान । गुर तें पहिलेहिं जगतपति जागे रामु सुजान ॥२२६॥ रात बीतनेपर, मुर्गेका शब्द कानोंसे सुनकर लक्ष्मणजी उठे । जगत्के स्वामी सुजान श्रीरामचन्द्रजी भी गुरुसे पहले ही जाग गये ॥२२६॥ चौ०-सकल सौच करि जाइ नहाए । नित्य निवाहि मुनिहिसिर नाए॥

समय जानि गुर आयसु पाई। छेन प्रस्न चले दोउ भाई ॥१॥ सब शौचिकिया करके वे जाकर नहाये। किर [सन्ध्या-अग्निहोत्रादि] नित्यकर्म समाप्त करके उन्होंने मुनिको मस्तक नवाया। [पूजाका] समय जानकर, गुरुकी आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल छेने चले॥ १॥

भूप बागु बर देखेड जाई। जहुँ बसंत रितु रही लोभाई॥ लागे बिटप मनोहर नाना। बरन बरन बर बेलि बिताना॥२॥ उन्होंने जाकर राजाका सुन्दर बाग देखा जहुँ वसन्त ऋतु लुभाकर रह गयी है। मनको लुभानेवाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग-बिरंगी उत्तम लताओंके मण्डप छाये हुए हैं॥ २॥

नव पहाव फल सुमन सुहाए। निज संपित सुर रूख लजाए॥ चातक कोकिल कीर चकोरा। कृजत बिह्रग नटत कल मोरा॥३॥ नये पत्तीं, फलों और फूलोंसे युक्त सुन्दर बृक्ष अपनी सम्पित्तसे कल्प- बृक्षको भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुन्दर बृत्य कर रहे हैं॥ ३॥

मध्य वाग सर सोह सुहावा। मिन सोपान बिचित्र बनावा॥ विमल सिल्लु सरिसज बहुरंगा। जलखग कूजत गुंजत भूगा॥ ॥ वागके बीचोबीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मिणियोंकी सीटियाँ विचित्र ढंगसे बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक गुंजार कर रहे हैं और भूमर गुंजार कर रहे हैं और भूमर हो। उसका चल रहे हैं और भूमर हो।

दो॰-वागु तड़ागु बिलोकि प्रभु हरणे वंभु समेत।
परम रम्य आरामु यह जो रामहि सुख देत॥ २२७॥
वाग और सरोवरको देखकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी भाई लक्ष्मणसहित
हर्षित हुए। यह बाग क्रिक्काफ्रं क्रिक्काफ

चौ॰-चहुँदिसि चितइ पूछि मालीगन । लगे लेन दल फूल मुदित मन॥
तेहि अवसर सीता तहूँ आई। गिरिजा पूजन जननि पठाई ॥१॥
चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियोंसे पूछकर वे प्रसन्न मनसे
पत्र-पुष्प लेने लगे। उसी समय सीताजी वहाँ आयीं। माताने उन्हें गिरिजा
(पार्वती) जीकी पूजा करनेके लिये मेजा था॥ १॥

संग सखीं सब सुभग सयानीं। गाविह गीत मनोहर बानीं।। सर समीप गिरिजा गृह सोहा। बरिन न जाइ देखि मनु मोहा।।२।। साथमें सब सुन्दरी और सयानी सिलयाँ हैं, जो मनोहर वाणीसे गीत गा रही हैं। सरोवरके पास गिरिजाजीका मन्दिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता; देखकर मन मोहित हो जाता है।। २॥

मजजु करि सर सखिन्ह समेता। गई मुदित मन गौरि निकेता।।
पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा। निजअनुरूपसुभग वरु मागा।।३।।
सखियों सहित सरोवरमें स्नान करके सीताजी प्रसन्न मनसे गिरिजाजीके मन्दिरमें गर्यी। उन्होंने बड़े प्रेमसे पूजा की और अपने योग्य सुन्दर
वर माँगा॥ ३॥

प्क सखी सिय संगु विहाई। गई रही देखन फुळवाई।।
तेहिं दोड बंधु विलोके जाई। प्रेम विवस सीता पिंह आई।।।।।
एक सखी सीताजीका साथ छोड़कर फुळवाड़ी देखने चली गयी
थी। उसने जाकर दोनों भाइयोंको देखा और प्रेममें विह्वल होकर वह
सीताजीके पास आयी॥ ४॥

दो॰-तासु दसा देखी सिखिन्ह पुलक गात जलु नैन।
कहु कारन निज हरप कर पूर्छिहं सब मृदु बैन ॥२२८॥
सिखियोंने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और
नैत्रोंमें जल भरा है। सब कोमल वाणीसे पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नताका
कारण बता॥ २२८॥

भी०-देखन बागु कुकॅर दुइ आए। वय किसोर सब भाँतिसहाए।।
स्याम गौर किसि कहों बखानी। गिरा अनयन नयन बिनु बानी।।१॥
[ उसने कहा—] दो राजकुमार बाग देखने आये हैं। किशोर अवस्थाके हैं और सब प्रकारसे सुन्दर हैं। वे साँवले और गोरे [ रंगके ] हैं। उनके सौन्दर्यको में कैसे न्यस्थितिकर अंक प्रान्दर्यको ने और

Diquire प्रभूभेग्यम् Saस्तवां र्यमार्थकां क्रिक्तिवां क्रिक्तिवां क्रिक्तिवां जानी ॥ एक कहइ नृपसुत तेइ आली । सुने जे सुनि सँग आए काली ॥२॥ यह सुनकर और सीताजीके हृदयमें बड़ी उत्कण्ठा जानकर सब सयानी सिखयाँ प्रसन्न हुई। तत्र एक सखी कहने लगी—हे सखी! ये वही राज-कुमार हैं जो मुना है कि कल विश्वामित्र मुनिके साथ आये हैं॥ २॥

जिन्ह निज रूप मोहनी डारी। कीन्हे स्ववस नगर नर नारी॥ बरनत छवि जहँ तहँ सब लोगू। अवसि देखिअहिं देखन जोगू ॥३॥ और जिन्होंने अपने रूपकी मोहिनी डालकर नगरके स्त्री पुरुषोंको अपने वशमें कर छिया है। जहाँ-तहाँ सब छोग उन्हींकी छिबका वर्णन कर रहे हैं ! अवस्य [चलकर] उन्हें देखना चाहिये, वे देखने ही योग्य हैं ॥३॥

तासु बचन अतिसियहि सोहाने। दरस लागि लोचन अकुलाने॥ चली अग्र करि प्रिय सिख सोई। प्रीति पुरातन लखइ न कोई ॥॥ उसके वचन सीतानीको अत्यन्त ही प्रिय लगे और दर्शनके लिये उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखीको आगे करके सीताजी चली।

पुरानी प्रीतिको कोई छख नहीं पाता ॥ ४ ॥

दो॰-सुमिरि सीय नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत। चिकत विलोकति सकल दिसि जनु सिसु मृगी सभीत॥२२९॥ नारद्जीके वचनींका स्मरण करके सीताजीके मनमें पवित्र प्रीति उत्पत्र

हुई। वे चिकत होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछीनी इधर-उधर देख रही हो ॥ २२९ ॥

चौ०-कंकन किंकिनि न्पुर धुनि सुनि । कहत लखन सन रामु हृद्यँ गुनि ॥ मानहुँ मद्न दुंदुभी दीन्ही। मनसा बिस्व बिजय कहूँ कीन्ही ॥१॥ कंकण ( हाथोंके कड़े ), करधनी और पायजेबके शब्द सुनकर श्रीरामचन्द्रजी हृदयमें विचारकर टहमणसे कहते हैं—[ यह ध्वित होती आ रही है ] मानो कामदेवने विश्वको जीतनेका संकल्प करके डंकेपर बीट मारी है॥ १॥

अस कहि किरि चितए तेहि ओरा। सिय मुख ससि भए नयन चकोरा। भए बिलोचन चार अचंचल । संय मुख ससि भए नयन चकार ऐसा कहकर श्रीराज्यी ऐसा कहकर श्रीरामजीने फिरकर उस ओर देखा। श्रीसीताजीके मुखरूपी चन्द्रमा [को निहारने ] के लिये उस ओर देखा। श्रामण पुरुष के लिये उन के लिये उन के लिये चन गर्वे। सुन्दर नेत्र स्थिए-को निर्मा (जनकर्तीक लग गर्या)। मानो निर्मा (जनकर्तीक लग गर्या)। मानो निर्मा (जनकर्तीक लग गर्या) पूर्वज) ने [जिनका सबकी पछकोंमें निवास माना गया है, छड़की दामहिके

# वालकाण्ड # -<del>Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and e</del>Gangotri. मिलन-प्रसङ्गको देखना उचित नहीं, इस भावसे ] सकुचाकर पलके छोड़ दी, (पलकोंमें रहना छोड़ दिया, जिससे पलकोंका शिरना रुक गया) ॥२॥

देखि सीय सोभा सुखु पावा। हृद्यँ सराहत बचनु न आवा॥ जनु बिरंचि सब निज निष्ठनाई । बिरचि बिस्व कहेँ प्रगटि देखाई ॥३॥ सीताजीकी शोभा देखकर श्रीरामजीने बड़ा सुख पाया। हृदयमें वे उसकी सराहना करते हैं, किन्तु मुखसे वचन नहीं निकलते। [ वह शोभा ऐसी अनुपम है ] मानो ब्रह्माने अपनी सारी निपुणताको मूर्तिमान् कर संसारको प्रकट करके दिखा दिया हो ॥ ३ ॥

सुंदरता कहुँ सुंदर करई। छिबिगृहँ दीपसिखा जनु बरई।। सब उपमा कवि रहे जुटारी। केहिं पटतरों बिदेहकुमारी ॥४॥ वह (सीताजीकी शोभा) सुन्दरताको भी सुन्दर करनेवाली है। [वह ऐसी माल्यम होती है ] मानो सुन्दरतारूपी घरमें दीपककी हो जह रही हो। (अन्तक सुन्दरतारूपी भवनमें अधेरा था, वह भवन मानो सीताजीकी सुन्दरतारूपी दीपशिखाको पाकर जगमगा उठा है, पहलेसे भी अधिक सुन्दर हो गया है।) सारी उपमाओं को तो कवियोंने जूँठा कर खखा है। मैं जनकनन्दिनी श्रीसीताजीकी किससे उपमा दूँ॥ ४॥

दो०-सिय सोभा हियँ वरिन प्रभु आपनि दसा विचारि।

बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारि ॥२३०॥ [इस प्रकार ] हृद्यमें सीताजीकी शोभाका वर्णन करके और अपनी दशाको विचारकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी पवित्र मनसे अपने छोटे भाई ह्रमणसे समयानुकूल वचन बोले—॥ २३०॥

ची०-तात जनकतनया यह सोई। धनुषज्ञस्य जेहि कारन होई॥ पूजन गौरि सखीं हैं आईं। करत प्रकासु फिरइ फुलवाई ॥१॥ है तात ! यह वहीं जनकजीकी कन्या है जिसके लिये धनुषयज्ञ हो रहा है। सिख्याँ इसे गौरीपूजनके लिये ले आयी हैं। यह फुलवाड़ीमें प्रकाश करती हुई फिर रही है।। १॥

जासुबिलोकि अलौकिक सोभा। सहज पुनीत मोर मनु छोभा॥ सो सबु कारन जान बिधाता। फरकिं सुभद्धंगसुनु श्राता॥२॥ जिसकी अलोकिक सुन्दरता देखकर स्वभावसे ही पवित्र मेरा मन खुव्ध हो गया है। वह सब कारण (अथवा उसका सब कारण) तो विधाता णानें । किन्तु हे भाई ८० सुनोंगुर्वा में के प्रमुक्त क्षा का जन का अङ्ग फड़क रहे हैं।। २॥

Digitgबंसिप्रह्मप्रस्माह्या स्थिमास्त्रांशिपित्री स्थापनि सुप्रिया सुप्रिया सिंह अतिसय प्रतीति मन केरी। जेहिं सपने हुँ परनारि न हेरी ॥३॥ रघुवंशियों का यह सहज (जन्मगत) स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्गपर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मनका अत्यन्त ही विश्वास है कि जिसने [जाप्रत्की कौन कहे] स्वप्नमें भी परायी स्त्रीपर दृष्टि नहीं डाली है।। ३॥

जिन्ह के लहाई न रिपुरनपीठी। नहिं पावहिं परितय मनु डीठी॥
मंगन लहाँहें न जिन्ह के नाहीं। ते नरबर थोरे जग माहीं॥॥
रणमें शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते ( अर्थात् जो लड़ाईके मैदानः से भागते नहीं), परायी स्त्रियाँ जिनके मन और दृष्टिको नहीं खींच पाती और भिखारी जिनके यहाँसे 'नाहीं' नहीं पाते ( खाली हाथ नहीं लौदते), ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसारमें थोड़े हैं॥ ४॥

दो॰-करत वतकही अनुज सन मन सिय रूप छोमान।

मुख सरोज मकरंद छिब करइ मधुप इव पान ॥ २३१॥ यों श्रीरामजी छोटे भाईसे बातें कर रहे हैं, पर मन सीताजीके रूपमें छभाथा हुआ उनके मुखरूपी कमलके छिबरूपी मकरन्द-रसको भीरेकी तरह पी रहा है ॥ २३१॥

चौ०-चितवित चिकित चहुँ दिसिसीता । कहँ गए नृप किसोर मनु चिता ॥ जहँ विलोक मृग सावक नैनी । जनु तहँ बरिस कमल सित श्रेनी ॥१॥ सीताजी चिकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बातकी चिन्ता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गये। बाल मृगनयनी (मृगके छौनेकी-सी आँखवाली) सीताजी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहाँ मानो इवेत कमलोंकी कतार बरस जाती है ॥ १ ॥

लता ओट तब सिखन्ह लखाए। स्यामल गौर किसोर सुहाए॥ देखि रूप लोचन लखचाने। हरपे जनु निजनिधि पिहचाने॥ री तब सिखयोंने लताकी ओटमें सुन्दर स्याम और गौर कुमारों की दिखलाया। उनके रूपको देखकर नेत्र ललचा उठे; वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया॥ २॥

थके नयन रघुपति छिब देखें। पलकन्दिहुँ परिहरीं निर्मेषें॥ अधिक सनेहँ देह भे भोरी। सरद ससिद्विजन चितव चकोरी॥३॥ श्रीरधुत्त्युक्तिकीत छिब्रिश्वद्येश्वर्त Shastri Collection हो ग्रेवे। पलकोंने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेहके कारण द्वारीर विद्

(बेकावू) हो गया। मानो शरद् ऋतुके चन्द्रमाको चकोरी [बेसुध हुई] देख रही हो ॥ ३॥

लोचन मग रामिह उर आनी। दीन्हें पलक कपाट सयानी॥
जब सिय सखिन्ह प्रेमबस जानी। कहिन सकिह क्छ मन सकुचानी॥४॥
नेत्रों के रास्ते श्रीरामजीको हृद्यमें लाकर चतुरशिरोमणि जानकीजीने
पल्कों के किवाइ लगा दिये (अर्थात् नेत्र मूँदकर उनका ध्यान करने लगीं)।
जब सखियोंने सीताजीको प्रेमके वश जाना, तब वे मनमें सकुचा गयीं;
इन्छ कह नहीं सकती थीं॥ ४॥

दो॰-लताभवन तें प्रगट भे तेहि अवसर दोउ भाइ।

निकसे जनु जुग विमल विधु जलद पटल बिलगाइ ॥२३२॥ उसी समय दोनों भाई लतामण्डप (कुञ्ज) मेंसे प्रकट हुए। मानो दो निर्मल चन्द्रमा बादलोंके पर्देको हटाकर निकले हों॥ २३२॥ चै॰-सोभा सीवँ सुभग दोउ बीरा।नील पीत जलजाभ सरीरा॥

मोरपंख सिर सोहत नीके। गुच्छ बीच बिच कुसुमक्छीके॥ १॥ दोनों सुन्दर भाई शोभाकी सीमा हैं। उनके शरीरकी आभा नीले और पीले कमलकी-सी है। सिरपर सुन्दर मोरपंख सुशोभित हैं। उनके बीच-बीचमें पूलोंकी कलियोंके गुच्छे लगे हैं॥ १॥

भाल तिलक श्रमबिंदु सुद्दाए। श्रवन सुभग भूषन छिब छाए॥ बिकट सुकुटि कच घूघरवारे। नव सरोज लोचन रतनारे॥ २॥ माथेपर तिलक और पिनेकी बूँद शोभायमान हैं। कानोंमें सुन्दर भूपणोंकी छिब छायी है। टेढ़ी भोंहें और घुँघराले बाल हैं। नये लाल कमलके समान रतनारे (लाल) नेत्र हैं॥ २॥

चार चित्रक नासिका कपोला। हास बिलास लेत मनु मोला॥
मुख छिब किह न जाइ मोहि पाहीं। जो बिलोकि बहु काम लजाहीं॥ ३॥
ठोड़ी, नाक और गाल बड़े सुन्दर हैं, और हँसीकी शोभा मनको
भोल लिये लेती है। मुखकी छिब तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे
देखकर बहुत-से कामदेव लजा जाते हैं॥ ३॥

बर मिन माल कंड कल गीवा। काम कलभ कर भुज बलसींवा॥
सुमन समेत बाम कर दोना। साँवर कुअँर सखी सुठि लोना॥ ४॥
विश्वःस्थलपर मिण्डिंगेकी न्म्झाल्डक्किश्व शक्किक्षाइस्थालस्य गला है।
कामदेवके हाथीके बच्चेकी सुँडके समान ( उतार-चढ़ाववाली एवं कोमल )

Digitized by Arya Samal Foundation Chennal and eGangotri भुजाएँ हैं, जो बड़की सीमा है। जिसके बाये हाथमें फूटोंसहित दोना है, हे सखि! वह साँवटा कुँअर तो बहुत ही सलोना है। ४॥

दो॰-केहरि कटि पट पीत धर सुपमा सील निधान। देखि भानुकुलभूपनहि विसरा सिखन्ह अपान ॥२३३॥

सिंह्की-सी (पतली, लचीली) कमरवाले, पीताम्बर धारण किये हुए, शोभा और शीलके भण्डार, सूर्यकुलके भूषण श्रीरामचन्द्रजीको देखकर सुखियाँ अपने आपको भूल गर्यी ॥ २३३॥

चौ ॰ – धरि श्रीरजु एक आलि सयानी। सीता सन बोली गहि पानी॥ बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू। भूपिकसोर देखि किन लेहू॥ १॥

एक चतुर सखी घीरज घरकर, हाथ पकड़कर सीताजीसे बोली— गिरिजाजीका ध्यान किर कर लेना, इस समय राजकुमारको क्यों नहीं देख लेती ॥ १॥

सकुचि सीयँ तब नयन उधारे। सनमुख दोउ रघुसिंघ निहारे॥
नख सिख देखिराम के सोभा। सुमिरि पिता पनु मनु अति छोभा॥ २॥
तब सीताजीने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुलके दोनों सिंहोंको
अपने सामने [खड़े] देखा। नखसे शिखातक श्रीरामजीकी शोभा देखकर
और किर पिताका प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुच्छ हो गया॥ ।। २॥

परक्स सखिन्ह लखी जब सीता। भयउ गहरू सब कहिं सभीता॥
पुनि आउब एहि बेरिऑं काली। अस किंद्र मन बिह्सी एक आली॥ ३॥
जब सिख्योंने सीताजीको परवश (प्रेमके वश) देखा, तब सब भवः
भीत होकर कहने लगीं—बड़ी देर हो गयी [अब चलना चाहिये]। कल
इसी समय फिर आयेंगी, ऐसा कहकर एक सखी मनमें हसी॥ ३॥

गृह गिरा सुनि सिय सकुचानी। भयउ बिछंबु मातु भय मानी॥ धिर बिह धीर रामु उर आने। फिरी अपनपट पितुबस जाने॥ ४॥ सखीकी यह रहस्यभरी वाणी सुनकर सीताजी सकुचा गर्यो। देर ही गयी जान उन्हें माताका भय लगा। बहुत घीरज धरकर वे श्रीरामचन्द्रजीकी हृदयमें ले आर्यी, और [ उनका ध्यान करती हुई ] अपनेको पिताक अधीन जानकर लीट चर्ली॥ ४॥

दो०-देखन मिस मुग विहुत तुर फिरान्ट आहोति बहोरि। निरित्ति मिस्यि रधुवीर छवि वाढ़द प्रीति न थोरि॥२३४॥ मृग, पक्षी और दुर्बोको देखनेके बहाने सीताजी बार बार घूम जाती

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangolij हैं और श्रीरामजीकी छिब देख-देखकर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है । (अर्थात् बहुत ही बढ़ता जाता है ) ॥ २३४ ॥ <mark>चौ०-जानि कठिन सिवचाप</mark> विस्र्रति । चली राखि उर स्यामल स्रति ॥

प्रभु जब जात जानकी जानी। सुख सनेह सोभा गुन खानी॥ १॥ शिवनीके धनुषको कठोर जानकर वे विस्तरती ( मनमें विलाप करती ) हुई हृदयमें श्रीरामजीकी साँवली मृर्तिको रखकर चली। (शिवजीके धनुपकी कठोरताका स्मरण आनेसे उन्हें चिन्ता होती थी कि ये सुकुमार खुनाथजी उसे कैसे तोड़ेंगे, पिताके प्रणकी स्मृतिसे उनके हृद्यमें क्षीभ था ही, इसिंख्ये मनमें विलाप करने लगीं। प्रेमवश ऐश्वर्यकी विस्मृति हो जानेसे है ऐसा हुआ, फिर भगवान्के बलका स्मरण आते ही वे हर्षित हो गयी और साँवरी छिवको हृदयमें धारण करके चलीं ) प्रमु श्रीरामजीने जब सुव, स्नेह, शोभा और गुणोंकी खान श्रीजानकीजीको जाती हुई जाना, ॥१॥

परम प्रेममय मृदु मसि कीन्ही। चारु चित्त भीतीं लिखि लीन्ही॥ गई भवानी भवन बहोरी। बंदि चरन बोली कर जोरी॥ २॥ तव परमप्रेमकी कोमल स्याही बनाकर उनके खरूपको अपने सुन्दर वित्तस्यी मित्तिपर चित्रित कर लिया। सीताजी पुनः भवानीजीके मन्दिरमें गर्थी और उनके चरणोंकी वन्दना करके हाथ जोड़कर बोर्टी-!! २ ॥

जय जय गिरिबरराज किसोरी। जय महेस मुख चंद्र चकोरी॥ जय राजवद्न घडानन माता। जगत जननि दामिनि दुति गाता॥ ३॥ है श्रेष्ठ पर्वतोंके राजा हिमाचलकी पुत्री पार्वती! आपकी जय हो, जय हैं। है महदिवजीके मुखरूपी चन्द्रमाकी [ओर टक्टकी लगाकर देखनेवाली] कारी! आपकी जय हो; हे हाथींके मुखवाले गणेशजी और छः मुखवाले सामिकार्तिकजीकी माता! हे जगजननी! हे विजलीकी-सी कान्तियुक्त

<sup>श्रीरवाळी</sup> ! आपकी जय हो ! ॥ ३ ॥

नहिं तव आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाउ वेंद्र नहिं जाना॥ भव भव विभव पराभव कारिनि। विस्व विमोहनि स्वबस बिहारिनि॥४॥ आपका न आदि है, न मध्य है और न अन्त है। आपके असीम भावको वेद भी नहीं जानते! आप संसारको उत्पन्न, पालन और नाश भतिवाली हैं। विश्वको मोहित करनेवाली और स्वतन्त्ररूपसे विहार करनेवाली है। बाह्य हैं ॥ ४ ॥

रा॰ पतिर्वता सुतीच महुँ Salan भुग्व प्रश्निमां द्वापार सेष । महिमा अमित न सक्ति कहि सहस सारदा सेष ॥२३५॥ प्रतिक्षित र्भ्रद्ध भिनम्भे हिंग प्रिष्ट भारियो में, हैं भी ति ने आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमाको हजारों सरस्वती और शेषजी भी नहीं कह सकते॥ २३५॥

चौ०-सेवत तोहि सुलभ फल चारी। बरदायनी पुरारि पिशारी॥
देवि पूजि पद कमल तुम्हारे। सुर नर सुनि सब हो हिं सुखारे॥ १॥
हे [भक्तोंको मुँहमाँगा] वर देनेवाली! हे त्रिपुरके शत्रु शिवजीकी
प्रिय पत्नी! आपकी सेवा करनेसे चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवि!
आपके चरणकमलोंकी पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो
जाते हैं॥ १॥

मोर मनोरथु जानहु नीकें। बसहु सदा उर पुर सबहीं कें॥ कीन्हें प्रगट न कारन तेहीं। अस किह चरन गहे वैदेहीं॥ २॥ मेरे मनोरथको आप भलीभाँति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदयरूपी नगरीमें निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकीजीने उनके चरण पकड़ लिये॥ २॥

विनय प्रेम बस भई भवानी। खसी माल मूरित मुसुकानी॥ सादर सियँ प्रसादु सिर धरेऊ। बोली गौरि हरपु हियँ भरेऊ॥ ३॥ गिरिजाजी सीताजीके विनय और प्रेमके वशमें हो गयी। उन कि गले ] की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुसकरायी। सीताजीने आदरपूर्वक उस प्रसाद (माला) को सिरपर धारण किया। गौरीजीका हृदय हर्षते भर गया और वे बोली—॥ ३॥

सुतु सिय सत्य असीस हमारी। पूजिहि मन कामना तुम्हारी॥ नारद बचन सदा सुचि साचा। सो बरु मिलिहि जाहिं मनु राचा॥ ४॥ हे सीता! हमारी सची आसीस सुनो, तुम्हारी मनःकामना पूरी होगी। नारदजीका बचन सदा पवित्र (संदाय, भ्रम आदि दोषोंसे रहित) और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा॥४॥ छं०-मनु जाहिं राचेड मिलिहि सो बरु सहज सुंदर साँबरी।

करना निधान सुजान सील सनेहु जानत रावरी।
पहिभातिगौरि असीस सुनि सिय सहित हियँ हर्पी अली।
तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली।
जिसमें तुम्हारा मन

जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभावसे ही पुद्र साँवल वर (श्रीसम्बद्धका) क्रिया है। वही स्वभावसे ही और सुजान (सर्वज्ञ) है, तुम्हारे शील और स्नेहको जानता है। इस प्रकरि

# বান্তকাত্ত # Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotr श्रीगौरीजीका आशीर्वाद सुनकर जानकीजीसमेत सब सिखयाँ हृदयमें हिर्षित हुई। तुल्सीदासजी कहते हैं—भवानीजीको बार-बार पूजकर सीताजी प्रसन्न मनसे राजमहलको लौट चलीं।

सो॰-जानि गौरि अनुकूल सिय हिय हर**षु न जा**इ कहि।

मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे ॥२३६॥ गौरीजीको अनुकूल जानकर सीताजीके हृदयको जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुन्दर मंगलों के मूल उनके बायें अङ्ग फड़कने लगे॥२३६॥ ची०-हदयँ सराहत सीय लोनाई। गुर समीप गवने दोउ भाई॥

राम कहा सबु कौसिकपाहीं। सरल सुभाउ छुअत छल नाहीं॥ १॥ हृदयमें सीताजीके सौन्दर्यकी सराहना करते हुए दोनों भाई गुरुजीके पास गये। श्रीरामचन्द्रजीने विश्वामित्रजीसे सब कुछ कह दिया। क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है।। १॥

सुमन पाइ मुनि प्जा कीन्ही। पुनि असीस दुहु भाइन्ह दीन्ही॥ सुफल मनोरथ हो हुँ तुम्हारे। रामु लखनु सुनि भए सुखारे॥ २॥ फूल पाकर मुनिने पूजा की। फिर दोनों भाइयोंको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों । यह सुनकर श्रीराम-लक्ष्मण सुखी हुए ॥२॥

करि भोजनु मुनिबर बिग्यानी। लगे कहन कछु कथा पुरानी॥ विगत दिवसु गुरु आयसु पाई। संध्या करन चले दोउ भाई॥ ३॥ श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्रजी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएँ कहने लगे। [इतनेमें] दिन बीत गया और गुरुकी आज्ञा पाकर दोनों भाई सन्ध्या करने चले ॥ ३॥

पाची दिसि ससि उयउ सुहावा। सिय मुख सरिस देखि सुखु पावा॥ बहुरि बिचारु कीन्द मन माद्दीं। सीय बदन सम हिमकर नाहीं॥ ४॥ [ उधर ] पूर्व दिशामें सुन्दर चन्द्रमा उदय हुआ। श्रीरामचन्द्रजीने उसे सीताके मुखके समान देखकर मुख पाया। फिर मनमें विचार किया कि यह चन्द्रमा सीताजीके मुखके समान नहीं है ॥ ४ ॥

दी॰ जनमु सिंधु पुनि बंधु विषु दिन मलीन सकलंक । सिय मुख समता पाव किमि चंदु वापुरी रंक ॥२३७॥ लारे समुद्रमें तो इसका जन्म, फिर [ उसी समुद्रमे उत्पन्न होनेके कारण विष इसका भाई; दिनमें यह मिलन (शोभाहीन, निस्तेज) रहता है, और कल्झी (कार्लिट्रीगर्सिर्ण्युक्ति) क्षें/क्षिक्षिक्षां रीवाब्स्का सीताजीके मुन्तकी बराबरी कैसे पा सकता है ? ।। २३७ ।।

चो o Digitized by Arva Samai Foundation Chennal and eGangoti चो o चंदई बेंद्ई विरोहीन दुखदाइ। प्रसह राहु निज संधिद पाई॥

कोक सोकप्रद पंक्रज होही। अवगुन बहुत चंद्रमा तोही॥ १॥ फिर यह घटता-बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियोंको दुःख देनेवाला है; राहु अपनी सिन्धमें पाकर इसे प्रस लेता है। चकवेको [चकवीके वियोग-का] शोक देनेवाला और कमलका वैरी (उसे मुरझा देनेवाला) है। हे चन्द्रमा! तुझमें बहुत-से अवगुण हैं [जो सीताजीमें नहीं हैं]॥ १॥

बैदेही मुख पटतर दीन्हे। होइ दोषु बड़ अनुचित कीन्हे॥ सिय मुख छदि विद्यु व्याज बखानी। गुर पहिं चले निसा बड़ि जानी॥ २॥

अतः जानकी जीके मुखकी तुझे उपमा देनेमें बड़ा अनुचित कर्म करने का दोप लगेगा । इस प्रकार चन्द्रमाके बहाने सीताजीके मुखकी छिबिका वर्णन करके, बड़ी रात हो गयी जान, वे गुरुजीके पास चले ॥ २ ॥

किर सुनि चरन सरोज प्रनामा। आयसु पाइ कीन्ह विश्रामा॥ विगत निसा रघुनायक जागे। बंधु विलोकि कहन अस लागे॥ ३॥ सुनिके चरणकमलोंमें प्रणाम करके, आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया; रात बीतनेपर श्रीरघुनाथजी जागे और भाईको देखकर ऐसा कहने लगे—॥ ३॥

उथड अहन अवलोक हु ताता। पंकज कोक लोक सुखदाता॥ बोले तखनु जोरि जुग पानी। प्रभु प्रभाउ सूचक मृदु बानी॥ ४॥ हे तात! देखों, कमल, चक्रवाक और समस्त संसारको सुल देनेवाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मणजी दोनों हाथ जोड़कर प्रभुके प्रभावको स्चित करनेवाली कोमल वाणी बोले—॥ ४॥

दो॰ अरुनोदयँ सकुचे कुमुद उडगन जोति मलीन।
जिमि तुम्हार आगमन सुनि भए नृपति बलहोन ॥२३८॥
अरुणोदय होनेसे कुमुदिनी सकुचा गयी और तारागणोंका प्रकार भीका पड़ गया, जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन ही चौ॰ नगर सन

ची०-तृप सब नखत कर्राहं उजिक्षारी। टारिन सकहिं चाप तम भारी॥
कमल कोक मधुकर खग नाना। हरपे सकल निसा अवसाना॥ १॥
सब राजारूपी तारे उजाला (मन्द प्रकाश) करते हैं, पर वे धर्मि स्थी महान अन्यकारको हर्षाश्रवसी सक्तिका जिल्हा चीने होने से जैसे कमल, चक्रवे, भीरे भीर नाना प्रकारके पक्षी हर्षित हो रहे हैं॥ १॥ ऐसेहिं प्रभु सब भगत तुम्हारे। होइहिंह ट्टें धनुष सुखारे॥ उयउभानु बिनु श्रम तम नासा। दुरे नखत जग तेज प्रकासा॥ २॥ वैसे ही हे प्रभो ! आपके सब भक्त धनुष ट्टनेपर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ; बिना ही परिश्रम अन्धकार नष्ट हो गया। तारे छिप गये, संसारमें तेजका प्रकाश हो गया॥ २॥

रिव निज उदय ब्याज रह्यराया। यसु प्रतापु सब नृपन्ह दिखाया॥
तव भुज बल महिमा उद्घाटी। प्रगटी धनु विवटन परिपाटी॥ ३॥
है खुनाथजी! सूर्यने अपने उदयके बहाने सब राजाओंको प्रभु
(आप) का प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओंके बलकी महिमाको
उद्घाटित करने (खोलकर दिखाने) के लिये ही धनुष तोड़नेकी यह
पढ़ित प्रकट हुई है॥ ३॥

बंधु बचन सुनि प्रभु सुसुकाने। होइ सुचि सहज पुनीत नहाने॥
नित्यक्रिया करि गुरु पहिं आए। चरन सरोज सुभग सिर नाए॥ ४॥
भाईके बचन सुनकर प्रभु मुसकराये। फिर स्वभावते ही पवित्र श्रीरामजीने शौचसे निवृत्त होकर स्नान किया और नित्यकर्न करके वे गुरुजीके
पास आये। आकर उन्होंने गुरुजीके सुन्दर चरणकमलींने सिर नवाया॥४॥

सतानंदु तब जनक बोलाए। कौसिक मुनि पहिं तुरत पठाए॥
जनक बिनय तिन्ह आइ सुनाई। हरषे बोलि लिए दोउ भाई॥ ५॥
तव जनकजीने शतानन्दजीको बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र
पुनिके पास भेजा। उन्होंने आकर जनकजीकी विनती सुनायी। विश्वामित्रजीने हर्षित होकर दोनों भाइयोंको बुलाया॥ ५॥

विश्वानंद पद बंदि प्रभु वैठे गुर पहिं जाइ। वलहु तात मुनि कहेड तब पठवा जनक वोलाइ॥ २३९॥

शतानन्दजीके चरणोंकी वन्दना करके प्रभु श्रीरामचन्द्रजी गुरुजीके पास बा बैटें। तब मुनिने कहा-हे तात! चलो, जनकजीने बुला भेजा है॥२३९॥

मासपारायण, आठवाँ विश्राम नवाह्वपारायण, दूसरा विश्राम

नवाह्नपारायण, दूसरा विश्वास स्वयंबर देखिल जाई। ईसु काहि धों देह बड़ाई॥ रुखन कहा जस भाजनु सोई। नाथ कृपा तव जापर होई॥ १॥ चलकर सीताजीकेट सामां सम्बद्धि बोस्पाब स्विधित हैं बेंद्र किसको गेहाई देते हैं। लक्ष्मणजीने कहा - हे नाथ! जिसपर आपकी कृपा होगी, वहीं बङ्गिंगिर्पाति प्रस्तित हिमाना Foundation Chennal and eGangotti बङ्गिंगिर विनुष तीड़नेका श्रय उसीको प्राप्त होगा ) ॥१॥ हरषे सुनि सब सुनि वर बानी। दीन्हि असीस सर्वाहं सुखु मानी॥ पुनि सुनिष्टंद समेत कृपाला। देखन चले धनुषमल साला॥२॥ इस श्रेष्ठ वाणीको सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभीने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियोंके समूहसहित कृपाल श्रीरामचन्द्रजी धनुष-यशाला देखने चले। २॥

रंग भूमि बाए दोउ भाई। असि सुधि सब पुरवासिन्ह पाई॥ चले सकल गृह काज बिसारी। बाल जुबान जरठ नर नारी॥३॥ दोनों भाई रंगभृमिमं आये हैं, ऐसी खबर जब सब नगरनिवासियोंने पायी, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और काम काजको सुलाकर चल दिये॥३॥

देखी जनक भीर भे भारी। सुचि सेवक सब लिए हँकारी॥
तुरत सकल लोगन्ह पहिं जाहू। आसन उचित देहु सब काहू॥ ४॥
जब जनकजीने देखा कि बड़ी भीड़ हो गयी है, तब उन्होंने सब
विश्वासपात्र सेवकोंको बुलवा लिया और कहा—तुमलोग तुरंत सब
लोगोंके पास जाओ सब किसीको यथायोग्य आसन दो॥ ४॥
दो०-कहि मृदु वचन विनीत तिन्ह बैठारे नर नारि।

उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारि ॥ २४०॥ उन सेवकोंने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु (सभी श्रेणीके ) स्त्री-पुरुषोंको अपने-अपने योग्य स्थानपर बैठाया ॥ २४०॥

चौ०-राजकुकँर तेहि अवसर आए। मनहुँ मनोहरता तन छाए॥
गुन सागर नागर वर वीरा। सुंदर स्थामल गौर सरीरा॥१॥
उसी समय राजकुमार (राम और लक्ष्मण) वहाँ आये। वि ऐसे
सुन्दर हैं ] मानो साक्षात् मनोहरता ही उनके दारीरोंपर छा रही हो।
सुन्दर साँवला और गोरा उनका द्यरिर है। वे गुणोंके समुद्र, चतुर और
उत्तम वीर हैं॥१॥

राज समाज विराजत रूरे। उडगन महुँ जनु जुग विधु पूरे॥ जिन्ह के रही भावना जैसी। प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी॥ १॥ वे राजाओं के समाजमें ऐसे मुशोभित हो रहे हैं, मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण हिन्हमान्हों sat जिनकी जैसी भावना थी, प्रभुकी मूर्ति उन्हों ने वेसी ही देखी॥ २॥

देखिहं रूप महा रनधीरा। मनहुँ बीर रसु धरं सरीरा॥
डरे कुटिल नृप प्रभुद्दि निहारी। मनहुँ भयानक मूरित भारी॥३॥
महान् रणधीर [राजालोग] श्रीरामचन्द्रजीके रूपको ऐसा देख रहे
हँ, मानो ख्वयं वीर-रस शरीर धारण किये हुए हो। कुटिल राजा प्रभुको
देखकर हर गये, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो॥३॥

रहें असुर छल छोनिप बेघा। तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा॥
पुरवासिन्ह देखे दोड भाई। नर भूषन लोचन सुखदाई॥ ४॥
छल्से जो राक्षस वहाँ राजाओं के वेपमें [बैठे] थे, उन्होंने प्रभुको
प्रस्त्र कालके समान देखा। नगरनिवासियोंने दोनों भाइयोंको मनुष्योंके
भूषणक्ष और नेत्रोंको सुख देनेवाला देखा॥ ४॥

दो॰-नारि विलोकहिं हरिष हियँ निज निज रुचि अनुरूप।

जनु सोहत सिंगार धरि मूरित परम अनूप ॥२४१॥ स्त्रियाँ हृदयमें हर्षित होकर अपनी-अपनी रुचिके अनुसार उन्हें रेख रही हैं। मानो शृंगार-रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किये सुशोभित हो रहा हो ॥ २४१॥

ची - बिदुषन्ह प्रभु बिराटमय दीसा। बहु मुख कर पग छोचन सीसा॥
जनक जाति अवछोकहिं केसें। सजन सगे प्रिय छागहिं जैसें॥ १॥
विद्वानोंको प्रभु विराट्रूपमें दिखायी दिये, जिसके बहुत से मुँह, हाथ,
पर, नेत्र और सिर हैं। जनकजीके सजातीय (कुटुम्बी) प्रभुको किस तरह
(कैसे प्रिय रूपमें) देख रहे हैं, जैसे सगे सजन (सम्बन्धी) प्रिय छगते हैं॥ १॥

सहित बिदेह बिलोर्काई रानी। सिसु समग्रीति नजाति बखानी॥
जोगिन्ह परम तत्त्वमय भासा। सांत सुद्ध सम सहज प्रकासा॥ २॥
जनकसमेत रानियाँ उन्हें अपने बच्चेके समान देख रही हैं, उनकी
भीतिका वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियोंको वे शान्त, शुद्ध, सम और
सतः प्रकाश परम तत्त्वके रूपमें दीखे॥ २॥

हिर भगतन्ह देखे दोउ आता। इष्टरेव इव सब सुख दाता॥
रामिह चितव भाय जेहि सीया। सो सनेहु सुखु निहं कथनीया॥३॥
हिरिभक्तोंने दोनों भाइयोंको सब सुखोंके देनेवाले इष्टरेवके समान
देखा। सीताजी जिस भावसे श्रीरामचन्द्रजीको देख रही हैं, वह स्नेह और
सुख तो कहनेमें ही नहीं आता॥३॥

उर अनुभवति नव्हि शिक्षं शिक्षव भवन्हम्बहाम कर्षे स्कृति कोज ॥ एहि विधि रहा जाहि जस भाज। तेहिं तस देखेंड कोसलराज ॥ ४॥ Digitized by Arga Samal Foundation Chemia and eGangoth हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकतीं। किर कोई किन उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कोसलाधीश श्रीरामचन्द्रजीको वैसा ही देखा॥ ४॥

दो॰-राजत राज समाज महुँ कोसलगाज किसोर। सुंदर स्यामल गौर तन विस्व विलोचन चोर॥ २४२॥ सुन्दर साँवले और गोरे शरीरवाले तथा विश्वभरके नेत्रोंको सुरानेवाले कोसलाधीशके कुमार राजसमाजमें [.इस प्रकार] सुशोभित हो रहें हैं।२४२। चौ॰- सहज मनोहर मुरति दोऊ। कोटि काम उपमा लघु सोऊ॥

सरद चंद निंदक मुख नीके। नीरज नयन भावते जी के॥ १॥ दोनों मृतियाँ त्वभावते ही (बिना किसी बनाव-श्रंगारके) मनको हरनेवाली हैं। करोड़ों कामदेवोंकी उपमा भी उनके लिये तुच्छ है। उनके सुन्दर मुख शरद [पूर्णिमा] के चन्द्रमाकी भी निन्दा करनेवाले (उसेनीचा दिखानेवाले) हैं और कमलके समान नेत्र मनको बहुत ही भाते हैं॥ १॥

चितविन चार मार मनु हरनी। भावित हृदय जाित निर्ह बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला। चित्रुक अधर सुंदर मृदु बोला॥ २॥ सुन्दर चितवन [सारे संसारके मनको हरनेवाले ] कामदेवके भी मृत् को हरनेवाली है। वह हृदयको बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुन्दर गाल हैं, कानों में चञ्चल ( ग्रुमते हुए) कुण्डल हैं। ठोड़ी और अधर ( ओट ) सुन्दर हैं, कोमल वाणी है॥ २॥

इसुद बंधु कर निदक हाँसा। भुकुटी बिकट मनोहर नासा॥ भाछ बिसाल तिलक झलकाहीं। कच बिलोकि अलि अवलि लजाहीं॥ ३॥ हँसी चन्द्रमाकी किरणोंका तिरस्कार करनेवाली है। भोंहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। [कँचे] चौड़े ललाटपर तिलक झलक रहे हैं (दीतिमान् हो रहे हैं)। [काले बुँचराले] बालोंको देखकर भोंदोंकी पंक्तियाँ भी लजा जाती हैं॥ ३॥

पीत चौतनीं सिरिन्द सुदाई । कुसुम कर्ळी विच बीच बनाई ॥
रेखें रुचिर कंब करू गीवाँ । जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवाँ ॥ ४ ॥
पीळी चौकोनी टोपियाँ सिरोपर सुशोभित है, जिनके बीच बीचर्मे
पूळोंकी किंद्रवाँ बनायी (काढी) हुई हैं। शङ्कि समान सुन्दर (गोळ)
विको बता रही दें । १ ॥
विको बता रही हैं ॥ ४ ॥

i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri दो॰-कुंजर मनि कडा कॉलत उरन्हिं तुलासका माल

वृषम कंघ केहिर ठविन वल निधि बाहु विसाल ॥ २४३ ॥ हृद्योंपर गजमुक्ताओं के सुन्दर कण्डे और तुलसीकी मालाएँ सुशोभित हैं। उनके कंधे वैलेंके कंधेकी तरह [ऊँचे तथा पृष्ट] हैं, ऐंड़ (खड़े होनेकी शान) सिंहकी-सी है और सुजाएँ विशाल एवं बलकी मण्डार हैं॥२४३॥ चौ०-किट तृनीर पीत पट बाँधें। कर सर धनुष बाम वर काँधें॥

पीत जग्य उपबीत सुहाए। नख सिख मंज महार्छाव छाए॥ १॥ कमरमें तरकस और पीताम्बर बाँधे हैं। [दाहिने] हाथोंमें बाण और वायें सुन्दर कंधोंपर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत (जनेऊ) सुशोभित हैं। नखसे लेकर शिखातक सब अङ्ग सुन्दर हैं, उनपर महान् शोभा छायी हुई है॥ १॥

देखि लोग सब भए सुखारे। एकटक लोचन चलत न तारे॥
इस्पे जनकु देखि दोउ भाई। मुनि पद कमल गहे तब जाई॥ २॥
उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक (निमेपश्चन्य) हैं
और तारे (पुतलियाँ) भी नहीं चलते। जनकजी दोनों भाइयोंको देखकर
हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनिके चरणकमल पकड़ लिये॥ २॥

करि बिनती निज कथा सुनाई। रंग अविन सब मुनिहि देखाई॥
जहाँ जहाँ जाहि कुअँर बर दोऊ। तह तह बिकत बितव सब कोऊ॥ ३॥
विनती करके अपनी कथा सुनायी और मुनिको सारी रंगभूमि
(यज्ञाला) दिखलायी। [मुनिके साथ] दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ-जहाँ
जाते हैं, वहाँ-वहाँ सब कोई आश्चर्यचिकत हो देखने लगते हैं॥ ३॥

निज निज रख रामिह सबु देखा। कोउन जान कछु मरम बिसेषा॥
भिक्त रख रामिह सबु देखा। कोउन जान कछु मरम बिसेषा॥
भिक्त रचना मुनि नृप सन कहेऊ। राजों मुदित महासुख इहेऊ॥ ४॥
सबने रामजीको अपनी-अपनी ओर ही मुख किये हुए देखा; परन्तु
इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनिने राजासे कहा—
रंगभूमिकी रचना बड़ी सुन्दर है। [विश्वामित्र-जैसे निःस्पृह, विरक्त और
जानी मुनिसे रचनाकी प्रशंसा सुनकर] राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा
अल मिछा॥ ४॥

दो॰-सब मंचन्ह तें मंचु एक सुंदर विसद बिसाल ।

मुनि समेत दोउ बंघु तहँ वैठारे महिपाल ॥ २४४ ॥

सब मञ्जोंसे पिक्क मिर्ध अधिकार बाइक का कि का स्था।

सब मञ्जोंसे पिक्क मिर्ध अधिकार बाई के उसपर बैठायां ॥ २४४ ॥

स्वयं ] राजाने मुनिसहित दोनों भाइयोंको उसपर बैठायां ॥ २४४ ॥

ची कार्याख्रिक छे सि अवक्ष्या हि से क्षिण्या कि स्वाप्त के सन साहीं। राम चाप तोरव सक नाहीं।। राम प्रमुको देखकर सब राजा हृदयमें ऐसे हार गये (निराश एवं उत्साह हीन हो गये) जैसे पूर्ण चन्द्रमाके उदय होनेपर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। [उनके तेजको देखकर ] सबके मनमें ऐसा विश्वास हो गया कि रामचन्द्रजी ही धनुषको तो होंगे, इसमें सन्देह नहीं।। १।।

विनु भंजेहुँ भव धनुषु विसाला । मेलिहि सीय राम उर माला ॥ अस विचारि गवनहु घर भाई । जसु प्रतापु बलु तेजु गवाँई ॥ २॥ [ इधर उनके रूपको देखकर सबके मनमें यह निश्चय हो गया कि ] शिवजीके विशाल धनुपको [ जो सम्भव है न टूट सके ] बिना तोड़े भी सीताजी श्रीरामचन्द्रजीके ही गलेमें जयमाल डालेंगी ( अर्थात् दोनों तरहरे ही हमारी हार होगी और विजय रामचन्द्रजीके हाथ रहेगी)। [ यों सोचकर वे कहने लगे—] हे भाई ! ऐसा विचारकर यश, प्रताप, बल और तेज गँवाकर अपने-अपने घर चले ॥ २ ॥

विहसे अपर भूप सुनि बानी। जे अबिबेक अंध अभिमानी॥
तोरेहुँ धनुषु ब्याहु अबगाहा। बिनु तोरं को कुअँरि बिआहा॥३॥
दूसरे राजा, जो अविवेकसे अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह
बात सुनकर बहुत हँसे। [उन्होंने कहा—] धनुष तोड़नेपर भी विवाह
होना कठिन है (अर्थात् सहजहीमें हम जानकी जीको हाथसे जाने नहीं हंगे),
िंकर बिना तोड़े तो राजकुमारीको ब्याह ही कौन सकता है॥ ३॥

एक बार कालउ किन होऊ । सिय हित समर जितब हम सोऊ ॥
यह सुनि अवर मिहप मुसुकाने। धरमसील हिरिभगत सयाने ॥ ४ ॥
काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीताके लिये उसे भी हम युद्धमें
जीत लेंगे। यह घमण्डकी बात सुनकर दूसरे राजा, जो धर्मात्मा, हिरिभक्त
और स्थाने थे, मुसकराये॥ ४ ॥

सो॰-सीय विआहवि राम गरव दूरि करि नृपन्ह के।
जीति को सक संग्राम दसरथ के रन वाँकुरे॥ २४५॥
[उन्होंने कहा—] राजाओं के गर्व दूर करके (जो धनुष किंती है
नहीं दूर सकेगा उसे तोड़कर) श्रीरामचन्द्रजी सीताजीको व्याहेंगे। [रही
युद्धकी बात, सो ] मुझ्डाज्ञ कार्यस्थि भिक्षां Collection युद्धमें तो जीत
ही कीन सकता है॥ २४५॥

चो ० - ह्यधीं आंस्ट्रु वे प्रिलिश्यास्ट्र आस्ता है वागमंत्र प्राप्त किल्य विद्यार्थ स्व कुता कर्णा।

सिख हमारि सुनि परम पुनीता। जगदंबा जानहु जियँ सीता॥ १॥ गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो। मनके लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है १ हमारी परम पवित्र (निष्कपट) सीखको सुनकर सीताजीको अपने जीमें साक्षात् जगजननी समझो (उन्हें पत्नीरूपमें पानेकी आशा एवं लालसा छोड़ दो),॥ १॥

जगत पिता रघुपतिहि बिचारी। भिर लोचन छिब लेहु निहारी॥

सुंदर सुखद सकल गुन रासी। ए दोउ बंधु संसु उर बासी॥ २॥
और श्रीरघुनाथजीको जगत्का पिता (परमेश्वर) विचारकर, नेत्र

भरकर उनकी छिव देख लो [ऐसा अवसर बार-बार नहीं मिलेगा]।

सुन्दर, सुख देनेवाले और समस्त गुणोंकी राशि ये दोनों भाई शिवजीके

हुदयमें बसनेवाले हैं (स्वयं शिवजी भी जिन्हें सदा हुदयमें छिपाये रखते

हैं, वे तुम्हारे नेत्रोंके सामने आ गये हैं )॥ २॥

सुधा समुद्र समीप बिहाई। मृगजल निरिष्त मरह कत धाई॥
करहु जाइ जा कहुँ जोइ भावा। हम तो आज जनम फल पावा॥ ३॥
समीप आये हुए [भगवदर्शनरूप] अमृतके समुद्रको छोड़कर तुम
[जगजननी जानकीको पत्नीरूपमें पानेकी दुराशारूप मिथ्या] मृगजलको
देखकर दौड़कर क्यों मरते हो १ फिर [भाई!] जिसको जो अच्छा लगे,
वही जाकर करो। हमने तो [श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन करके] आज जनम
हैनेका फल पा लिया (जीवन और जन्मको सफल कर लिया)॥ ३॥

अस किह भले भूप अनुरागे। रूप अनुप बिलोकन लागे॥
देखिं सुर नभ चड़े बिमाना। बरपिं सुमन करिं कल गाना॥ ४॥
ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेममग्न होकर श्रीरामजीका अनुपम रूप
देखने लगे [मनुष्योंकी तो बात ही क्या] देवता लोग भी आकाशसे
विमानींपर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुन्दर गान करते हुए फूल
वरसा रहे हैं॥ ४॥

वी०-जानि सुअवसर सीय तब पठई जनक बोलाइ। चतुर सखीं सुंदर सकल सादर चलीं लवाइ॥२४६॥ तब सुअवसर जानकर जनकजीने सीताजीको बुला भेजा। सब चतुर

और मुन्दर सिखयाँ आदरपूर्वक उन्हें लिवा चली ॥ २४६ ॥ भी ॰-सिय सोभा नहिं जाइ बखानी । जगदाबिक श्लिष्ट भूम खानी ॥ उपमा सकल मोहि लघु लगों । प्राकृत नारि अंग अनुरागीं ॥ १ ॥ Distriction कुलेंक्स वास्त्राम् अमिनि अमिनि आमिनि अमिनि वर्णन नहीं हो सकता । उनके लिये मुझे [काव्यकी ] सब उपमाएँ तुन्छ लगती हैं: क्योंकि वे लौकिक लियोंके अङ्गोंसे अनुराग रखनेवाली हैं (अर्थात् वे जगत्की स्वियोंके अङ्गोंको दी जाती हैं)। [काव्यकी उपमाएँ सब त्रिगुण तमक, मायिक जगत्से ली गयी हैं, उन्हें भगवान्की स्वरूपाशक्ति श्रीजानकी जोंके अपाकृत, चिन्मय अङ्गोंके लिये प्रयुक्त करना उनका, अपमान करना और अपनेको उपहासास्पद बनाना है ] ॥ १॥

सिय बरिन तेइ उपमा देई। कुकवि कहाइ अजसु को छेई॥
जो पटतिर तीय सम सीया। जग असि जुबित कहाँ कमनीया॥ २॥
सीताजीके वर्णनमं उन्हीं उपमाओंको देकर कीन कुकवि कहल्ये
और अपयशका भागी बने (अर्थात् सीताजीके लिये उन उपमाओंका
प्रयोग करना सुकविके पदसे च्युत होना और अपकीर्ति मोल छेना है,
कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा।) यहि
किसी स्त्रीके साथ सीताजीकी तुलना की जाय तो जगत्में ऐसी सुदर
युवती है ही कहाँ [जिसकी उपमा उन्हें दी जाय]॥ २॥

गिरा मुखर तन अरध भवानी। रित अति दुखित अतनु पित जानी॥
विष वारुनी बंधु प्रिय जेही। किह्अ रमासम किमि बेदेही॥३॥
[ पृथ्वीकी स्त्रियोंकी तो बात ही क्या, देवताओंकी स्त्रियोंको भी बाँदे देखा जाय तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिन्य और मुन्दर हैं, तो उनमें अस्प्रस्ति तो बहुत बोलनेवाली हैं; पार्वती अर्द्धाङ्किनी हैं (अर्थात् अर्ध्वार्थिन नटेश्वरके रूपमें उनका आधा ही अङ्ग स्त्रीका है, होष आधा अङ्ग पुरुष शिवजीका है), कामदेवकी स्त्री रित पतिको बिना शरीरका (अनङ्ग) जानकर बहुत दुखी रहती है और जिनके विष और मद्य-जैसे [ समुद्रके उत्पन्न होनेके नाते ] प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मीके समान तो जानकी जीको कहा ही कैसे जाय । है ॥

जों छिंब सुधा पयोनिधि होई। परम रूपमय कच्छपु सोई॥ सोमा रेख मंदर सिंगारू। मये पानि पंकज निज मारू॥ ४॥ [जिन टक्ष्मीजीकी बात ऊपर कही गयी है वे निकली थीं खारे सुर्प्रते हैं, जिसको मथनेके लिये भगवान्ने अति कर्कश पीठवाले कच्छपका हैं। घारण किया, रस्सी बनायी गयी महान विषधर वासुकि नागकी, मधानिक कार्य किया हित्तिक कहें कि प्राप्ति कार्य के प्राप्ति कार्य की प्राप्ति की स्थानी खान और

अनुपम सुन्देशीय इसि श्रृंशिंग अनुमान दिसान विश्वासि स्मित्त हो कठोर उपकरण । ऐसे उपकरणोंसे प्रकट हुई लक्ष्मी श्रीजानकी जीकी समताको कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत ] यदि छिक्सी अमृतका समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभारूप रस्सी हो, शंगार [ रस ] पर्वत हो और [ उस छिक्से समुद्रको ] स्वयं कामदेव अपने ही करकमलसे मथे, ॥ ४॥

दो॰-एहि विधि उपजै लच्छि जव सुंदरता सुख मृल।

तद्पि सकोच समेत किव कहाई सीय समत्ल ॥२४७॥ इस प्रकार [का संयोग होनेसे] जब सुन्दरता और सुन्वकी मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कविलोग उसे [बहुत] संकोचके साथ सीताबी-के समान कहेंगे॥ २४७॥

िजिस सुन्दरता के समुद्रको कामदेव मथेगा वह सुन्दरता भी प्राकृत कै कि सुन्दरता ही होगी; वर्गोकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृतिका ही विकार है। अतः उस सुन्दरताको मथकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मीकी अपेक्षा कहीं अधिक सुन्दर और दिव्य होनेपर भी होगी पाइत ही, अतः उसके साथ भी जानकीजीकी तुल्ना करना कविके लिये यहे संकोचकी बात होगी। जिस सुन्दरतासे जानकीजीका दिव्यातिदिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुन्दरता उपर्युक्त सुन्दरतासे भिन्न अप्राकृत के वस्तुतः लक्ष्मीजीका अप्राकृत कप भी यही है। वह कामदेवके मथनेमें नहीं आ सकती और वह जानकीजीका स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं, और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तुके साथ। इसके अतिरिक्त जानकीन्हीं, और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तुके साथ। इसके अतिरिक्त जानकीन्हीं, और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तुके साथ। इसके अतिरिक्त जानकीन्हीं, और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तुके साथ। इसके अतिरिक्त जानकीन्हीं, और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तुके साथ। इसके अतिरिक्त जानकीन्हीं, और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तुके साथ। इसके अतिरिक्त जानकीन्हीं, और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तुके साथ। इसके अतिरिक्त जानकीन्हीं, और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तुके साथ। इसके अतिरिक्त जानकीन्हीं, और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तुके साथ। इसके अतिरिक्त जानकीन्हीं स्वयं अपनी महिमासे, उन्हें प्रकट करनेके लिये किसी भिन्न उपकरणकी अपेक्षा नहीं है। अर्थात् दार्शिक तत्त्व भक्तिशाहें। विव्यक्ति करात्त्व सिक्ति हम स्वयं अपनी सहिमासे है। वह कामिया है। विविद्या सिक्ति स्वयं अपनी सहिमासे हम सिक्ति वस्तुत करात्र सिक्ति सिक्ति सिक्ति स्वयं अपनी सिक्ति स

वी - चर्ळी संग छ सखीं सयानी। गावत गीत मनोहर बानी॥
सोह नवल तनु सुंदर सारी। जगतजननि अतु छित छिब भारी॥ १॥
स्थानी सिखयाँ सीताजीको साथ छेकर मनोहर वाणीसे गीत गाती
हुई चर्ळी। सीताजीके नवल शरीरपर सुन्दर साड़ी सुशोभित है।
अगजननीकी प्रवास करिक करकारी है।

जगजननीकी महान छवि अतुङ्गीय है।। १॥

एट-०. Prof. Satya Vtat Shastri Council वनाए॥

भूषन सकल सुदेस सुहाए। अग अग राहि नर नारी॥ २॥

रंगभूमि जब सिय पगु धारी। देखि रूप मोहे नर नारी॥ २॥

प्रकारका मूलका स्विभ्या कि मिल खें कि से स्विभी कि सि सि सि से अक्ष अक्ष में भर्री माँ ति सजाकर पहनाया है। जब सीताजीने रंगभूमिमें पैर रखा, तब उनका [दिव्य] रूप देखकर स्त्री-पुरुष सभी मोहित हो गये॥ १॥ हरिष सुरन्ह दुंदुभीं बजाई। बरिष प्रस्न अपछरा गाई॥ पानि सरोज सोह जयमाला। अवचट चितए सकल भुआला॥ ३॥ देवताओंने हर्षित होकर नगाई बजाये और पुष्प बरसाकर अपसएँ गाने लगी। सीताजीके करकमलोंमें जयमाल सुशोभित है। सब राजा चिक्र

होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे ॥ ३ ॥
सीय चिकत चित रामिह चाहा। भए मोहबस सब नरनाहा॥
सुनि समीप देखे दोड भाई। लगे ललकि लोचन निधिपाई॥ ४॥
सीताजी चिकत चित्तसे श्रीरामजीको देखने लगी, तब सब राजली
मोहके वश हो गये। सीताजीने मुनिके पास [ बैठे हुए ] दोनों भाइयोंकी
देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं (श्रीरामजीमें)
जा लगे (स्थिर हो गये)॥ ४॥

दो॰-गुरजन लाज समाजु वड़ देखि सीय सकुचानि। लागि विलोकन सखिन्ह तन रघुवीरहि उर आनि ॥२४८॥ परन्तु गुरुजनोंकी लाजसे तथा बहुत बड़े समाजको देखकर सीताबी सकुचा गर्यो। वे श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें लाकर सिखरोंकी ओर देखने

लगी ॥ २४८ ॥

चौ॰-राम रूपु अरु सिय छिव देखें। नर नारिन्ह परिहरी निमेषें॥ सोचिंह सकल कहत सकुचाहीं। बिधि सन विनय करिंह मन माहीं॥ १॥ श्रीरामचन्द्रजीका रूप और सीताजीकी छिव देखकर स्त्री-पुर्वांते पलक मारना छोड़ दिया (सब एकटक उन्हींको देखने लगे)। सभी अपने मनमें सोचते हैं, पर कहते सकुचाते हैं। मन-ही-मन वे विधातासे विनय करते हैं—॥ १॥

दर विधि वेगि जनक जड़ताई। मित हमारि असि देहि सुहाई॥ विज्ञ विचार पनु तिज नरनाहु। सीय राम कर करें विबाहू॥ १॥ हें विधाता! जनककी मूढ़ताको शीघ हर लीजिये और हमारी देशी सुन्दर बुद्धि उन्हें दीजिये कि जिससे विना ही विचार किये राजा अपनी

प्रण छोड़कर सीताजीका विवाह रामजीसे कर दें ॥ २ ॥ जगु भूट कृषिक भाष्मश्रव Vial Shastri Collection. एहि लालसाँ मगन सब लोगू। बरु साँबरो जानकी जोगू॥ ३॥ संसारि पुष्टिक्मिक्ष अध्याति स्थानि प्राप्ति । स्थानि स्थ

तब बंदीजन जनक बोलाए। बिरिदावली कहत चिल आए॥
कह नृषु जाइ कहहु पन मोरा। चले भाट हियँ हरपु न थोरा॥४॥
तब राजा जनकने बंदीजनों (भाँटों) को बुलाया। वे विकदावली
(बंशकी कीर्ति) गाते हुए चले आये। राजाने कहा—जाकर मेरा प्रण
सबसे कहो। भाट चले, उनके हृद्यमें कम आनन्द न था॥ ४॥
दो०-चोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल।

पन विदेह कर कहाँहे हम भुजा उठाइ विसाल ॥ २४९॥ भाटोंने श्रेष्ठ बचन कहा — हे पृथ्वीकी पालना करनेवाले सब राजागण! सुनिये। हम अपनी विशाल भुजा उठाकर जनकजीका प्रण कहते हैं-॥२४९॥ चौ०-चृप भुजबलु विश्व सिव धनु राहू। गरुअ कठोर बिदित सब काहू॥

रावनु बानु महाभट भारे। देखि सरासन गर्वेहिं सिधारे॥१॥ राजाओंकी सुजाओंका बल चन्द्रमा है, शिवजीका धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा राजण और बाणासुर भी इस धनुपको देखकर गौंसे (चुपके से) चलते बने (उसे उठाना तो दूर रहा छूनेतककी हिम्मत न हुई)॥१॥

सोइ पुरारि को दंड कठोरा । राज समाज आज जोइ तोरा ॥
त्रिभुवन जय समेत बैदेही । बिनिहं बिचारि बरह हिठतेही ॥२॥
उसी शिवजीके कठोर धनुषको आज इस राजसमाजमें जो भी
तोइंगा, तीनों लोकोंकी विजयके साथ ही उसको जानकीजी बिना किसी
विचारके इठपूर्वक वरण करेंगी ॥ २ ॥

सुनि पन सकल भूप अभिलाये। भटमानी अतिसय मन माले॥
परिकर बाँधि उठे अञ्चलाई। चले इष्टदेवन्द्द सिर नाई॥३॥
पण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरताके अभिमानी थे, वे
भनमें बहुत ही तमतमाये। कमर कसकर, अकुलाकर उठे और अपने इष्टदेवोंको सिर नवाकर चले॥ ३॥

तमिक ताकि तिक सिव धनुधरहीं। उठह नकोटि माँति बलु करहीं॥ जिन्हके कछ बिचार मन माहीं। चाप समीप महीप न जाहीं॥॥॥ वे तमककर (CC-0. Prof. Satya Vran Shazin अभी क्वींकि देखते हैं और मिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं, करोड़ों भाँतिसे जोर लगाते हैं, पर

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri चह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मनमें कुछ विवेक हैं, वे तो धनुषके पास ही नहीं जाते ॥ ४॥

दो०-तमिक धर्राहं धनु मूढ़ नृप उठइ न चलहिं लजाइ। मनहुँ पाइ भट वाहुवलु अधिकु अधिकु गरुआइ॥२५०॥

वे मूर्ख राजा तमककर (किटिक्टाकर) धनुषको पकड़ते हैं, परतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरोंकी मुजाओंका कर पाकर वह धनुष अधिक-अधिक भारी होता जाता है।। २५०॥

चौ०-भूप सहस दस एकहि बारा। छगे उठावन टरइ न टारा॥

डगइ न संभु सरासनु कैसें। कामी बचन सती मन जैसें॥॥
तब दस हजार राजा एक ही बार धनुषको उठाने लगे, तो भी वह उनके
टाले नहीं टलता। शिवजीका वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी
पुरुषके वचनोंसे सतीका मन [कभी] चलायमान नहीं होता॥१॥

सब नृप भए जोगु उपहासी। जैसे बिनु बिराग संन्यासी॥ कीरित बिजय बीरता भारी। चले चाप कर बरबस हारी॥२॥ सब राजा उपहासके योग्य हो गये। जैसे वैराग्यके बिना संन्यासी उपहासके योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता—इन सबको वे धनुपके हाथों बरवस हारकर चले गये॥ २॥

श्रीहत भए हारि हियँ राजा। बेटे निज निज जाइ समाजा॥

नृपन्द बिलोकि जनकु अकुलाने। बोले बचन रोप जनु साने॥३॥

राजालोग हदयसे हारकर श्रीहीन (हतप्रभ) हो गये और अपने
अपने समाजमं जा बेटे। राजाओंको [असफल] देखकर जनक अकुली
उटे और ऐसे बचन बोले जो मानो क्रोधमं सने हुए थे॥ ३॥

दीप दीप के भूपति नाना। आए सुनि हम जो पनु ठाना॥
देव दनुज धिर मनुज सरीरा। बिपुल बीर आए रनधीरा॥४॥
मैंने जो प्रण ठाना था, उसे सुनकर दीप-दीपके अनेकों राजा आये।
देवता और दैत्य भी मनुष्यका दारीर धारण करके आये तथा और भी
बहुत-से रणधीर वीर आये॥ ४॥

दो॰ कुअँरि मनोहर विजय विष्कृ कीरित अति कमनीय । पाविनहार विरंचि जनु रचेउ न अनु दमनीय ॥२५१॥ परन्तु श्राप्पकोशलोक्काएकोरीहरि शक्षां Collection विजय और अत्यन्त सुन्दर कीर्तिको पानेवाला मानो ब्रह्माने किसीको रचा ही नहीं ॥ २५१॥ चो ०-कहर् कार्निय पुर Alva Samai Foundation Chenna and e Gangetin

रहउ चढ़ाउब तोरब भाई। तिलु भिरिभूमिन सके छड़ाई॥ १॥ किह्ये, यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता १ परन्तु किसीने भी शक्करजीका धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई! चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिलभर भूमि भी छुड़ा न सका॥ १॥

अब जिन कोड माखे भटमानी । बीर बिद्दीन मही मैं जानी ॥ तजहु आम निज निज गृह जाहू । लिखा न बिधि बेदेहि बिबाहू ॥ २ ॥ अब कोई वीरताका अभिमानी नाराज न हो । मैंने जान लिया, पृथ्वी वीरोंसे खाळी हो गबी । अब आशा छोड़कर अपने-अपने घर जाओ, बहाने सीताका विवाह लिखा ही नहीं ॥ २ ॥

सुकृत जाइ जों पनु परिहरऊँ। कुकँरि कुआरि रहट का करऊँ॥ जों जनते उँ बिनु मट भुबि भाई। तो पनु करि होते उँ न हँसाई॥ ३॥ यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसल्चि क्या करूँ, कन्या कुँआरी ही रहे। यदि में जानता कि पृथ्वी वीरोंसे शन्य है, तो प्रण करके उपहासका पात्र न बनता॥ ३॥

जनक बचन सुनि सब नर नारी। देखि जानकिहि भए दुखारी॥
माखे लखनु कुटिल भईँ भेंहिं। रदपट फरकत नयन रिसौंहें॥ ४॥
जनकके वचन सुनकर सभी स्त्री-पुरुष जानकीजीको ओर देखकर
दुखी हुए, परन्तु लक्ष्मणजी तमतमा उठे, उनकी भोंहें टेढ्री हो गयीं, ओठ
फड़कते लगे और नेत्र कोधसे लाल हो गये॥ ४॥

दो॰ किह न सकत रघुबीर डर छगे बचन जनु बान। नाइ राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमान॥२५२॥ श्रीरवुवीरजीके डरसे कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनकके बचन

उन्हें बाण-से टरो । [ जब न रह सके तब ] श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलीं-में सिर नवाकर वे यथार्थ बचन बोले—॥ २५२॥

ची०-रघुबंसिन्ह महुँ जहँ कोउ होई। तेहिं समाज अस कहइन कोई॥
कही जनक जिस अनुचित बानी। बिद्यमान रघुकुळमिन जानी॥१॥
रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, उस समाजमें ऐसे वचन कोई
नहीं कहता, जैसे अनुचित वचन रघुकुळशिरोमणि श्रीरामजीको उपस्थित
जानते हुए भी जनकजीने कहे हैं॥१॥

सुनहु भार्नुक्तिः Рर्धकिनिश्लान् ।। जो तुम्हारि अनुसासन पार्वी । कंदुक इव ब्रह्मांड उठावीं ॥२॥ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eCangotri हे सूर्यकुलक्पी कमलके सूर्य ! सुनिये । में स्वभावहीसे कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं, यदि आपकी आज्ञा पाऊँ, तो में ब्रह्माण्डको गेंदकी तरह उटा हूँ ॥ २ ॥

काचे घट जिमि डारों फोरी। सकडँ मेरु मूलक जिमि तोरी॥
तव प्रताप महिमा भगवाना। को बापुरो पिनाक पुराना॥३॥
और उसे कच्चे घड़ेकी तरह फोड़ डालूँ। में सुमेरु पर्वतको मूलीकी
तरह तोड़ सकता हूँ, हे भगवन्! आपके प्रतापकी महिमासे यह वेचारा
पुराना धनुष तो कीन चीज है॥३॥

नाथ जानि अस आयसु होऊ। कौतुक करों विलोकिश सोऊ॥ कमल नाल जिमि चाप चढ़ावों। जोजन सत प्रमान ले धावों॥ ४॥ ऐसा जानकर हे नाथ! आजा हो तो कुछ खेल करूँ, उसे भी देखिये। धनुषको कमलकी डंडीकी तरह चढ़ाकर उसे सी योजनतक दौड़ा लिये चला जाऊँ॥ ४॥

दो॰-तोरी छत्रक दंड जिमि तव प्रताप वल नाथ। जौ न करौं प्रभु पद सपथ कर न धरौं धनु भाथ॥२५३॥

हे नाथ ! आपके प्रतापके बलसे धनुषको कुकुरमुत्ते (बरसाती छते) की तरह तोड़ दूँ। यदि ऐसा न कहूँ तो प्रभुके चरणोंकी शपथ है, किर में

धनुष और तरकसको कभी हाथमें भी न हुँगा ॥ २५३ ॥

चौ॰ छखन सकोप बचन जे बोले । डगमगानि महि दिग्गज डोले ॥
सकल लोग सब भूप डेराने । सिय हियँ हरपु जनकु सकुचाने ॥ १॥
ज्यों ही लक्ष्मणजी कोधभरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी
और दिशाओं के हाथी काँप गये । सभी लोग और सब राजा डर गये।

सीताजीके हृदयमें हर्ष हुआ और जनकजी सकुचा गये ॥ १ ॥
गुर रघुपति सब मुनि मन माहीं । मुदित भए पुनि पुनि पुलकाहीं ॥
सयनिह रघुपति लखनु नेवारं । प्रेम समेत निकट बेटारे ॥ २ ॥
गुरु विश्वामित्रजी, श्रीरघुनाथजी और सब मुनि मनमें प्रसन्न हुए
और वार-बार पुलकित होने लगे । श्रीरामचन्द्रजीने इशारेसे लक्ष्मणको मना
किया और प्रेमसहित अपने पास बैठा लिया ॥ २ ॥

विस्वामित्र समय सुभ जानी। बोले श्रांत सनेहमय बानी॥ उठहु राम भंजहु भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा॥ ३॥ विश्वामित्रिजी श्रीर्भ समय जानकर अत्यन्त प्रेमभरी वाणी बोले-हे राम उटो, शिवजीका धनुष तोड़ो और हे तात! जनकका सन्ताप मिटाओ ॥ ३॥

स्विणुष्यकाषा कण्य विकासं विपान है संगिति कर्म का स्वापन कर्म स्वापन कर्म स्वापन कर्म स्वापन कर्म स्वापन कर्म ठादे भए उठि सहज सुभाएँ । ठवनि जुबा मृगराजु लजाएँ ॥ ४॥ गुस्के वचन सुनकर श्रीरामजीने चरणों में सिर नवाया। उनके मनमें न हर्ष हुआ, न विषाद और वे अपनी ऍड़ ( खड़े होनेकी शान ) से जवान सिंहको भी लजाते हुए सहज स्वभावसे ही उठ खड़े हुए ॥ ४ ॥ रो॰-उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बालपतंग।

विकसे संत सरोज सब हरषे लोचन भूंग॥ २५४॥ मञ्चरूपी उदयाचलपर रघुनाथजीरूपी बालसूर्यके उदय होते ही सन <mark>संतरूपी कमल खिल उठे और नेत्ररूपी भौरे हर्षित हो गये॥ २५४॥</mark> ची ॰ - नृपन्ह केरि आसा निसि नासी । बचन नखत अवली न प्रकासी ॥

मानी महिप कुमुद सकुचाने। कपटी भूप उल्क लुकाने॥ १॥ राजाओं की आशारूपी रात्रि नष्ट हो गयी। उनके वचनरूपी तारों के समूहका चमकना बंद हो गया (वे मौन हो गये)। अभिमानी राजारूपी कुमुद <del>षंकुचित हो गये और कपटी राजारूपी उल्ल</del>्र छिप गये॥ १॥

भए बिसोक कोक मुनि देवा । बरिसहिं सुमन जनावहिं सेवा ॥ गुर पद बंदि सहित अनुरागा । राम मुनिन्ह सन आयसु मागा ॥ २ ॥ मुनि और देवतारूपी चकवे शोकरहित हो गये। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेमसहित गुरुके चरणोंकी वन्दना करके श्रीरामचन्द्रजीने मुनियोंसे आज्ञा माँगी ॥ २ ॥

सहजीं चले सकल जग स्वामी। मत्त मंजु बर कुंजर गामी॥ चलत राम सब पुर नर नारी। पुलक पूरि तन भए सुखारी॥ ३॥ समस्त जगत्के स्वामी श्रीरामजी सुन्दर मतवाले श्रेष्ठ हाथीकी-सी चालते स्वाभाविक ही चले। श्रीरामचन्द्रजीके चलते ही नगरभरके सब श्री पुरुष सुखी हो गये और उनके शरीर रोमाञ्चसे भर गये॥ ३॥

वंदि पितर सुर सुकृत सँभारे । जो कछु पुन्य प्रभाउ हमारे ॥ तो सिव धनु स्नाल की नाईं। तोरहुँ रामु गनेस गोसाई ॥ ४॥ उन्होंने पितर और देवताओं की वन्दना करके अपने पुण्योंका स्मरण किया कि यदि हमारे पुण्योंका कुछ भी प्रभाव हो, तो हे गणेश गोसाई! रामचन्द्रजी शिवजीके धनुषको कमलकी डंडीकी भाँति तोइ डालें ॥ ४ ॥

रो॰ रामिह प्रेम समेत लख्नि सखिनह समीप बोलाइ। सीता मातु CC-0 Prof. Satya Vrat Shastri Colectians ॥ २५५॥ सीता मातु सनेह वस वचन कहेंद्र विलखाइ॥ २५५॥ श्रीराम श्रीरामचन्द्रजीको [ वात्सल्य ] प्रमके साथ देखकर और सिलयोंको

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotti हुई समीप बुटाकर सीताजीको माता स्नेहवश विलयकर (विलाध करती हुई-सी ) ये बचन बोर्ही—॥ २५५ ॥

चौ०-सब्ति सब कौतुकु देखनिहारे। जेउ कहावत हित् हमारे॥

कोट न वुझाइ कहइ गुर पाहीं । ए बालक असि हट भिल नाहीं ॥ १॥ हे सखी ! ये जो हमारे हित् कहलाते हैं, वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी [इनके ] गुरु विश्वामित्रजीको समझाकर नहीं कहता कि ये (रामजी) बालक हैं, इनके लिये ऐसा हठ अच्छा नहीं। [जो धनुप रावण और वाण-जैसे जगद्विजयी वीरोंके हिलाये न हिल सका, उसे तोड़नेके लिये मुनि विश्वामित्रजीका रामजीको आज्ञा देना और रामजीका उसे तोड़नेके लिये चल देना रानीको हठ जान पड़ा, इसलिये वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्रजीको कोई समझाता भी नहीं। ]॥ १॥

रायन बान छुना नहिं चापा। हारे सकल भूप करि दापा॥
तो धनु राजकुकँर कर देहीं। बाल मराल कि मंदर लेहीं॥ २॥
रावण और बाणासुरने जिस धनुषको छुआतक नहीं और सब राजा
धमंड करके हार राये, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमारके हाथमें दे रहे
हैं। इंसके बच्चे भी कहीं मन्दराचल पहाड़ उटा सकते हैं॥ २॥

मूप सयानप सकल सिरानी । सखि विधि गति कछु जाति न जानी ॥ योली चतुर सखी मृदु बानी । तेजवंत लघु गनिश्र न रानी ॥ ३॥

[और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुनको समझानेकी चेष्टा करनी चाहिये थी, पर्ले माल्म होता है ] राजाका भी सारा सयानापन समाप्त हो गया । हे सखी! विधाताकी गति कुछ जाननेमें नहीं आती [यों कहकर रानी चुप हो रहीं] तब एक चतुर (रामजीके महत्त्वको जाननेवाली) सखी कोमल वाणीके बोली—हे रानी! तेजवान्को [देखनेमैं छोटा होनेपर भी ] छोटा नहीं गिनना चाहिये॥ ३॥

कहूँ कुंमज कहूँ सिंधु अपारा । सोषेड सुजसु सकल संसारा ॥
रिव मंडल देखत लघु लागा । उदयँ तासु तिभुवन तम भागा॥ ४॥
कहाँ घटेसे उत्पन्न होनेवाले [ छोटे-से ] मृनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र ! किन्तु उन्होंने उसे सोख लिया, जिसका सुयश सारे संसीर्म छाया हुआ है। सिर्म क्रिया है। पर उसके उदय होते ही तीनों लोकोंका अन्यकार भाग जाता है ॥ ४॥

हों - मंत्र परम लघु जासु वस्त विधि हरि हर सुर सर्व ।

महामत्त राजराज कहुँ वस कर अंकुस खर्व ॥ २५६॥
जिसके वहामें ब्रह्मा, विष्णु, हिाव और सभी देवता हैं, वह मन्त्र
अल्पन छोटा होता है । महान् मतवाले राजराजको छोटा-सा अंकुश वशमें
कर लेता है ॥ २५६॥

चौ०-काम कुसुमधनु सायक लीन्हे। सकल भुवन अपने बस कीन्हे॥
देवि तिजिल संसड अस जानी। भंजब धनुषु राम सुनु रानी॥१॥
कामदेवने फूलोंका ही धनुष-वाण लेकर समस्त लोकोंको अपने वशमें
कर रक्खा है। हे देवी! ऐसा जानकर सन्देह त्याग दीजिये। हे रानी!
सुनिये, रामचन्द्रजी धनुषको अवस्य ही तोड़ेंगे॥१॥

सखी बचन सुनि भे परतीती । मिटा बिषादु बड़ी अति प्रीती ॥
तव रामिह बिलोकि बेदेही । सभय हदयेँ बिनवतिजेहि तेही ॥ २ ॥
सखीके बचन सुनकर रानीको [ श्रीरामजीके सामर्थ्यके सम्बन्धमें ]
विश्वास हो गया । उनकी उदासी मिट गयी और श्रीरामजीके प्रति उनका
प्रेम अत्यन्त बढ़ गया । उस समय श्रीरामचन्द्रजीको देखकर सीताजी
भयभीत हदयसे जिस-तिस [ देवता ] से विनती कर रही हैं ॥ २ ॥

मनहीं मन मनाव अकुलानी। होहु प्रसन्न महेस भवानी॥
करहु सफल आपनि सेवकाई। करि हितु हरहु चाप गरुआई॥३॥
वे व्याकुल होकर मन-ही-मन मना रही हैं—हे महेश-भवानी! मुझपर प्रसन्न होइये, मैंने आपकी जो सेवा की है, उसे मुफल कीजिये और
मुझपर स्नेह करके धनुषके भारीपनको हर लीजिये॥३॥

गननायक बर दायक देवा। आजु लगें कीन्हिउँ तुअ सेवा॥ बार बार बिनती सुनि मोरी। करहु चाप गुरुता अति थोरी॥ ४॥ है गणोंके नायक, बर देनेवाले देवता गणेशजी! मैंने आजहींके लिये तुम्हारी सेवा की थी। बार-बार मेरी विनती सुनकर धनुषका भारीपन पहुत ही कम कर दीजिये॥ ४॥

दो॰-देखि देखि रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर।

भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली सरीर॥ २५७॥

श्रीरघुनाथजीकी ओर देख-देखकर सीताजी धीरज धरकर देवताओंको

भेता रही हैं। उनके नेत्रोम प्रेमक आसू भेरवक्षाओण क्लीक्सें रोमाख हो

रही है। २५७॥

२४४ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चौ०-नीकें निरखि नयन भरि सोभा। पितु पनु सुमिरि बहुरि मनु छोभा॥ अहह तात दारुनि हठ ठानी। समुझत नहिं कछु लाभु न हानी ॥ १ ॥ अच्छी तरह नेत्र भरकर श्रीरामजीकी शोभा देखकर, फिर पिताके प्रणका स्मरण करके सीताजीका मन क्षुव्य हो उठा वि मन ही मन कहने ल्गीं—] अहो ! पिताजीने चड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाम-हाति

कुछ भी नहीं समझ रहे हैं ॥ १ ॥ सचिव सभय सिख देइ न कोई। बुध समाज बड़ अनुचित होई॥ कहेँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा। कहँ स्थामल मृदुगात किसोरा॥ २॥ मन्त्री डर रहे हैं, इसलिये कोई उन्हें सीख भी नहीं देता, पण्डितों

की सभामें यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज़से भी बढ़कर कठोर

धनुष और कहाँ ये कोमलदारीर किशोर श्यामसुन्दर ! ॥ २ ॥

विधि केहि भौति धरौं उर धीरा। सिरस सुमन कन वेधिल हीरा॥ सकल सभा के मित भे भोरी। अब मोहि संभु चापगित तोरी॥ ३॥ है विघाता ! मैं हृदयमें किस तरह धीरज घरूँ, सिरसके फूलके कणहे कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभाकी बुद्धि भोली (बावली) हो गयी है, अतः हे शिवजीके धनुष ! अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है ॥ ३॥

निज जड़ता लोगन्ह पर डारी । होहि हरु रघुपतिहि निहारी ॥ अति परिताप सीय मन माहीं। छत्र निमेष जुग सय सम जाहीं॥ ४॥ तुम अपनी जड़ता लोगोंपर डालकर, श्रीरवुनाथजी [ के सुकुमार शरीर ] को देखकर [ उतने ही ] हल्के हो जाओ । इस प्रकार सीता जीके मनमं बड़ा ही सन्ताप हो रहा है। निमेषका एक छव (अंश) भी सी

युगोंके समान बीत रहा है।। ४॥ दो॰-प्रमुहि चितइ पुनि चितव महि राजत लोचन लोल। खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल ॥२५८॥

प्रमु श्रीरामचन्द्रजीको देखकर फिर पृथ्वीकी ओर देखती हुई सीता जीके चञ्चल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चन्द्रमण्डलह्मपी डोल्पी कामदेवकी दो मछित्याँ खेळ रही हों।। २५८॥

चौ ॰-गिरा अछिनि मुख पंकज रोकी। प्रगट न लाज निसा अवलोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना। जेसे परम कुपन कर सोना॥ १॥ सीति जिमि विभी Salva Vrat Shastri Collection: प्रमुख रहे। स्पी राजिको वेस्तर अमरीको मुखरूपी कमलने रोक रक्खा है। वाजरूपी रात्रिको देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रोंका जल नेत्रोंके कोने (किंग्णां उप्पर्ध भिर्म इक्षाता हिण्या के किंग्स के किंग्स के किंग्स के किंग्स के किंग्स के किंग्स के किंग के किंग्स के

सकुची ब्याकुलता बहि जानी । धरि धीरज प्रतीति उर धानी ॥
तन मन बचन मोर पनु साचा । रष्ठपति पद सरोज चितु राचा ॥ २ ॥
अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीताजी सकुचा गर्यी और
धीरज घरकर हृद्यमें विश्वास ले आर्यी कि यदि तन, मन और वचनसे
मेरा प्रण सच्चा है और श्रीरष्ठनाथजीके चरणकमलों में मेरा चित्त वास्तवमें
अनुरक्त है, ॥ २ ॥

तौ भगवानु सकल उर बासी। किरिहि मोहि रघुबर के दासी॥ जेहि कें जेहि पर सत्य सनेहू। सो तेहि मिल्ड न कछ संदेहू॥३॥ तो सबके हृदयमें निवास करनेवाले भगवान् मुझे रघुश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र-जीकी दासी अवश्य बनायेंगे। जिसका जिसपर सञ्चा रनेह होता है, वह उसे मिल्ता ही है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है॥३॥

प्रभु तन चितइ प्रेम तन ठाना। कृपानिधान राम सबु जाना॥ सियि विकोकि तकेउ धनु केसें। चितव गरुरु लघु ब्याल हि जैसें॥ ४॥ प्रभुकी ओर देखकर सीताजीने शरीरके द्वारा प्रेम ठान लिया (अर्थात् यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हींका होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं) हुपानिधान श्रीरामजी सब जान गये। उन्होंने सीताजीको देखकर धनुषकी ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे-से साँपकी ओर देखते हैं॥ ४॥ दो०-लखन लखेउ रघुबंसमिन ताकेउ हर कोदंडु।

पुलिक गात बोले बचन चरन चापि ब्रह्मांडु ॥२५९॥ इधर जब लक्ष्मणजीने देखा कि रघुकुलमणि श्रीरामचन्द्रजीने शिवजी-के धनुपकी ओर ताका है, तो वे शरीरसे पुलिकत हो ब्रह्माण्डको चरणोंसे देवाकर निम्नलिखित वचन बोले—॥ २५९॥

चैं ० - दिसिकुं जरहु कमठ अहि कोला। धरहु धरिन धिर धीर न डोला॥
रामु चहिंह संकर धनु तोरा। होहु सजग सुनि आयसु मोरा॥ १॥
हे दिग्गजो ! हे कच्छप ! हे शेष ! हे वाराह ! धीरज धरकर पृथ्वीको
थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्रीरामचन्द्रजी शिवजीके धनुषको
लोहना चाहते हैं। मेरी आशा सुनकर सब सावधान हो जाओ॥ १॥

चाप समीप राम्स जाब आए। नर नारिन्ह सुर सुकृत मनाए॥ सब कर संसड अरु अग्योन्। मेद्री भाषी प्रमानिता अर्थाः भिमान्॥ २॥ श्रीरामचन्द्रजी जब धनुषके समीप आये, तब सब स्त्री-पुरुषोंने भृगुपति केरि गरब गरुआई। सुर सुनिवरन्ह केरि कदराई॥ सिय कर सोचु जनक पछितावा। रानिन्ह कर दारुन दुख दावा॥३॥ परशुरामजीके गर्वकी गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियोंकी कातरा (भय), सीताजीका सोच, जनकका पश्चात्ताप और रानियोंके दारण दुःखका दावानल,॥३॥

संभु चाप बड़ बोहितु पाई। चढ़े जाइ सब संगु बनाई॥
राम बाहु बल सिंधु अपारू। चहत पारु निहं कोड कड़हारू॥ ४॥
ये सब शिवजीके धनुपरूपी बड़े जहाजको पाकर, समाज बनाकर उसपर जा चढ़े। ये श्रीरामचन्द्रजीकी भुजाओंके बलरूपी अपार समुद्रके पार
जाना चाहते हैं, परन्तु कोई केवट नहीं है॥ ४॥

दो॰-राम विलोके लोग सब चित्र लिखे से देखि।

चितई सीय रूपायतन जानी विकल विसेषि ॥२६०॥ श्रीरामजीने सब लोगोंकी ओर देखा और उन्हें चित्रमें लिखे हुए-से देखकर फिर कृपाधाम श्रीरामजीने सीताजीकी ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना ॥ २६०॥

चौ०-देखी बिपुल बिकल बेदेही। निमिष बिहात कलप समतेही॥
नृषित बारि बिनु जो तनु त्यागा। मुएँ करइ का सुधा तड़ागा॥ १॥
उन्होंने जानकीजीको बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक खण
कल्पके समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानीके बिना शरीर छोड़

दे, तो उसके मर जानेपर अमृतका तालाब भी क्या करेगा ? ॥ १ ॥ का वरषा सब कृषी सुखानें।समय चुकें पुनि का पिछतानें॥ अस जिथें जानि जानकी देखी।प्रभु पुरुके लखि प्रीति बिसेषी॥२॥ सारी खेतीके सुख जानेपर वर्षा किस कामकी ? समय बीत जानेपर किर पछतानेसे क्या लाम ? जीमें ऐसा समझकर श्रीरामजीने जानकी जीकी ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लखकर वे पुलकित हो गये॥ २॥

गुरिह प्रनामु मनिह मन कीन्हा। अति लाघवँ उठाइ धनु लीन्हा॥ दमकेउ दामिनि जिमि जब लयऊ। पुनि नम धनु मंडलसम भयऊ॥ ३॥ मन-ही-मन उन्होंने गुरुको प्रणाम किया और जाही फुर्तिस धनुषकी उठा लिया। लाउ उसे कि हिन्सि भूको प्रणाम किया और कही कि धनुषकी चमका और किर आकाशमें मण्डल-जैसा (मण्डलाकार) हो गया॥ ३॥

लेती जिस्हें सुप्र Artha Ramai हिंगा प्रवासिक का स्वास के बाद कर का का जा ।। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा । भरे भुवन धुनि बोर कठोरा ॥ ४ ॥ हेते, चढ़ाते और जोरसे खींचते हुए किसीने नहीं हखा ( अर्थात् ये तीनों काम इतनी फुर्तीसे हुए कि धनुषको कब उठाया, कब चढ़ाया और का खींचा, इसका किसीको पता नहीं लगा); सबने श्रीरामजीको [ धनुष खींचे ] खड़े देखा। उसी क्षण श्रीरामजीने धनुषको बीचसे तोड़ डाला। भयङ्कर कठोर ध्वनिसे [सब] लोक भर गये॥ ४॥

छं॰-भरे भुवन घोर कठोर रव रवि वाजि तिज मारगु चले। चिकरीं दिग्गज डोल महि ग्रहि कोल कुरुम कलमले॥ सुर असुर मुनि कर कान दीन्हें सकल विकल विचारहीं। कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयित वचन उचारहीं।

घोर कठोर शब्दसे [ सब ] लोक भर गये, सूर्यके घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिग्घाइने लगे, धरती डोलने लगी, शेष, वाराह और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानोपर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदासजी कहते हैं; जब [ सबको निश्चय हो गया कि ] श्रीरामजीने धनुषको तोड़ डाला, तब सब श्रीरामजीकी 'जय' बोटने लगे।

मो॰-संकर चापु जहाजु सागरु रघुवर वाहुवलु। वृङ्ग सो सकल समाजु चढ़ा जो प्रथमिह मोह वस ॥२६१॥ शिवजीका घनुष जहाज है और श्रीरामचन्द्रजीकी भुजाओंका बल समुद्र है। [धनुष टूटनेसे] वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाजपर चढ़ा था [ जिसका वर्णन ऊपर आया है ] ॥ २६१ ॥

चौ०-प्रभु दोउ चापखंड मिह डारे। देखि होग सब भए मुखारे॥ कौसिकरूप पयोनिधि पावन। प्रेम बारि अवगाहु मुहावन॥ १॥ प्रभुने धनुषके दोनों दुकड़े पृथ्वीपर डाल दिये। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्ररूपी पवित्र समुद्रमें, जिसमें प्रेमरूपी सुन्दर

अधाह जल भरा है, ॥ १॥ रामरूप राकेसु निहारी। बढ़त बीचि पुलकाविल भारी॥ बाजे नभ गहगहे निसाना। देवबधू नाचिह करि गाना॥ २॥ रामरूपी पूर्णचन्द्रको देखकर पुलकावलीरूपी भारी लहरें बढ्ने लगी। आकाशमें बड़े जोरसे नगाड़े बजने लगे आर्था देखकातान करके नाचने खर्गी॥ २ ॥ ख्यी ॥ २ ॥

हिन्सिक्षिष्ठ सुरुव सिक्कवां मुलीसकां का मुक्ति प्रश्नें शक्ति प्रश्निसीसा ॥ बरिसिहं सुमन रंग बहु माला। गाविहं किंनर गीत रसाला॥ ३॥ ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रमुकी प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग-विरंगे फूल और मालाएँ वरसा रहे हैं। किंत्ररलोग रसीले गीत गा रहे हैं॥ ३॥

रही भुवन भिर जय जय बानी। धनुष भंग धुनि जात न जानी ॥
सुदित कहिं जहें तहें नर नारी। भंजेड राम संभुधनु भारी॥ ४॥
सारे ब्रह्माण्डमें जय-जयकारकी ध्वनि छा गयी, जिसमें धनुष टूटनेकी
ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ पुरुष-स्त्री प्रसन्न होकर कह रहे हैं
कि श्रीरामचन्द्रजीने शिवजीके भारी धनुषको तोड़ डाला॥ ४॥
दो०-वंदी मागध सूतगन विरुद् वद्हिं मतिधीर।

करहिं निछावरि लोग सब हय गय धन मिन चीर ॥२६२॥ धीर बुद्धिवाले, भाट, मागध और स्तलोग विरुदावली (कीर्ति) का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मिण और वस्त्र निछावर कर रहे हैं॥ २६२॥

चौ०-झाँक्षि मृदंग संख सहनाई। भेरि ढोळ दुंदुभी सुहाई॥ बाजिह बहु बाजने सुहाए। जहुँ तहुँ जुबतिन्ह मंगल गाए॥१॥ झाँझ, मृदंग, शङ्ख, सहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकारके सुन्दर बाजे बज रहे हैं। जहाँ-तहाँ युवतियाँ मङ्गलगीत गा रही हैं॥१॥

सखिन्ह सहित हरपी अति रानी । सुखत धान परा जनु पानी ॥
जनक छहेउ सुखु सोचु बिहाई । पेरत थकें थाह जनु पाई ॥ २ ॥
सिखर्योसहित रानी अत्यन्त हर्पित हुई । मानो सूखते हुए धानपर
पानी पड़ गया हो । जनकजीने सोच त्यागकर सुख प्राप्त किया । मानो
तैरते-तैरते थके हुए पुरुषने थाह पा छी हो ॥ २ ॥

श्रीहत भए भूप धनु टूटे। जैसे दिवस दीप छिब छूटे॥
सीय सुखिह बरिन के कि भाँती। जनु चातकी पाइ जलु स्वाती॥ ३॥
धनुष दृट जानेपर राजा छोग ऐसे श्रीहीन (निस्तेज) हो गये जैसे
दिनमें दीपककी शोभा जाती रहती है। सीताजीका सुख किस प्रकार वर्णन
क्रिया जाय; जैसे चातकी स्वातीका जल पा गयी हो॥ ३॥

रामिह छखन बिलोक्त केरेंगेंगे शक्तिहिंद्यं हैं।। र ॥ सतानंद तथि बायसु दीन्हा। सीतौँ गमनु राम पहिं कीन्हा॥ ४॥ श्रीरिक्षित्ही bर्रुक्षिण क्षिण्यक्षिण क्षेत्रिक्ष क्षेत्र क्

रो॰-संग सर्खी सुंदर चतुर गावहिं मंगलचार।

गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार ॥ २६३॥ साथमें सुन्दर चतुर सिखयाँ मङ्गलाचारके गीत गा रही हैं, सीताजी गल्हंसिनीकी चालसे चलीं। उनके अङ्गोमें अपार शोभा है॥ २६३॥ चौ०-सिखन्ह मध्य सिय सोहति केसें। छविगन मध्य महाछवि जैसें॥

कर सरोज जयमाल सुहाई। बिस्व बिजय सोभा जेहिं छाई॥१॥ सिवयोंके बीचमें सीताजी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत-सी छिवयोंके बीचमें महाछिब हो। करकमलमें सुन्दर जयमाला है, जिसमें विश्वविजयकी शोभा छायी हुई है॥१॥

तन सकोचु मन परम उछाहू। गूइ प्रेमु लिख परइ न काहू॥
जाइ समीप राम छिब देखी। रहि जनु कुअँरि चित्र अवरेखी॥ २॥
सीताजीके शरीरमें संकोच है, पर मनमें परम उत्साह है। उनका यह
गुप्त प्रेम किसीको जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर, श्रीरामजीकी
शोमा देखकर राजकुमारी सीताजी चित्रमें लिखी-सी रह गर्यी॥ २॥

चतुर सखीं लखि कहा बुझाई । पहिरावहु जयमाल सुहाई ॥
सुनत जुगल कर माल उठाई । प्रेम विवस पहिराइ न जाई ॥३॥
चतुर सखींने यह दशा देखकर समझाकर कहा—सुहावनी जयमाला
पहनाओ । यह सुनकर सीताजीने दोनों हाथोंसे माला उठायी, पर प्रेमके
विवश होनेसे पहनायी नहीं जाती ॥ ३ ॥

सोहत जनु जुग जलज सनाला। सिसिंह सभीत देत जयमाला॥
गावहिं छवि भवलोकि सहेली। सियँ जयमाल राम उर मेली॥॥॥
[ उस समय उनके हाथ ऐसे मुशोभित हो रहे हैं] मानो डंडियोंसहित
दो कमल चन्द्रमाको उरते हुए जयमाला दे रहे हीं। इस छविको देखकर
पिखयाँ गाने लगी। तम सीताजीने श्रीरामजीके गलेमें जयमाला पहना दी॥४॥
सो०

सी॰-एवर उर जयमाल देखि देव वरिसिंह सुमन।
सकुचे सकल भुआल जनु विलोकि रिव कुमुद्दगन ॥२६४॥
सकुचे सकल भुआल जनु विलोकि रिव कुमुद्दगन ॥२६४॥
श्रीखुनाथजीके हृद्यपर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे।
श्रीखुनाथजीके हृद्यपर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे।
समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गर्य मीनी स्मिक्के खेखकर कुमुद्दोंका
समूह सिकुड गया हो ॥ २६४॥

Digitized by Arya Samai Foundation Chennal and eGangotri चौ०-पुर अरु व्याम बाजने बाजे। खल भए मालन साभु सब राजे॥

सुर किंनर नर नाग सुनीसा। जय जय जय किं देहिं असीसा॥१॥ नगर और आकाशमें बाजे बजने छगे। दुष्टलोग उदास हो गये और सज्जनलोग सब प्रसन्न हो गये। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और सुनीश्वर जय-जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं॥१॥

नाचिह गाविह विबुध बधूटी । वार वार कुसुमांजिल हूटी ॥
जह तह विन वेद धुनि करहीं । वंदी विरिदाविल उचरहीं ॥२॥
देवताओंकी स्त्रियाँ नाचिती-गाती हैं । बार-बार हाथोंसे पुष्पंकी
अज्ञिलियाँ छूट रही हैं । जहाँ-तहाँ ब्राह्मण वेदध्विन कर रहे हैं और माटलोग विरुदाविली (कुलकीर्ति) बखान रहे हैं ॥ २॥

महि पाताल नाक जसु व्यापा। राम बरी सिय भंजेउ चापा॥
करिं आरती पुर नर नारी। देहिं निछाविर वित्त बिसारी॥३॥
पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकोंमें यहा फैल गया कि श्रीरामचन्द्रजीने धनुष तोड़ दिया और सीताजीको वरण कर लिया। नगरके नरनारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूँजी (हैसियत) को मुलाकर (सामर्थ-

से बहुत अधिक ) निछावर कर रहे हैं ॥ ३ ॥

मन विहसे रघुवंसमिन प्रीति अलौकिक जानि ॥२६५॥
गौतमजीकी स्त्री अहल्याकी गतिका समरण करके सीताजी श्रीरामजीके
चरणोंको हाथोंसे स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीताजीकी अलौकिक प्रीति
जानकर रघुकुलमणि श्रीरामचन्द्रजी मनमें हँसे ॥२६५॥
चौ०-तब सिय देखि भूप अभिलापे। कूर कप्त मृह मन माखे॥

उटि उटि पहिरि सनाह अभागे। जहुँ तहुँ गाल बजावन लागे॥।॥
उस समय सीठाजीको हैस्त्रका मुख्यांकि। छलावा उटे। वे दुष्ट, कुर्त और मृद् राजा मनमें बहुत तमतमाये। वे अभागे उट-उटकर, कवच पहुँग कर, जहाँ-तहाँ गाल बजाने लगे॥ १॥ लेहु प्रेंड्ंग्रंड्र स्थितिक हिन्द्र विश्व हैं प्राप्त है प्राप्त हैं प्राप्त हैं प्राप्त हैं प्राप्त हैं प्राप्त हैं प्र प्राप्त हैं प्राप्त हैं प्राप्त हैं प्राप्त हैं प्राप्त हैं प्त हैं प्राप्त हैं प्राप्त हैं प्राप्त हैं प्राप्त हैं प्राप्त है प्राप्त हैं प्राप्त

जों बिदेहु कछु करे सहाई। जीतहु समर सहित दोड भाई॥
साधु भूप बोले सुनि बानी। राजसमाजिह लाज लजानी॥३॥
यदि जनक कुछ सहायता करे, तो युद्धमें दोनों भाइयोंसहित उसे भी
जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले—इस [निर्लज] राजसमाजको
देखकर तो लाज भी लजा गयी॥३॥

बल प्रतापु बीरता बड़ाई। नाक पिनाकहि संग सियाई॥ सोइ स्रता कि अब कहुँ पाई। असि बुधि तौ बिधि मुहँ मसि लाई॥ ४॥ अरे! तुम्हारा बल, प्रताप, बीरता, बड़ाई और नाक (प्रतिष्ठा) तो धगुपके साथ ही चली गयी। वही बीरता थी कि अब कहीं से मिली है १ ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाताने तुम्हारे मुखोंपर कालिख लगा दी॥४॥ दो०-देखहु रामहि नयन भरि तिज इरिपा मदु को हु।

लखन रोषु पावकु प्रवल जानि सलम जनि होहु॥२६६॥ ईर्ष्या, घमंड और कोघ छोड़कर नेत्र भरकर श्रीरामजी [की छित्र] को देखलो। लक्ष्मणके क्रोधको प्रवल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो॥ २६६॥ चौ०-बैनतेय बलि जिमि चह कागू। जिमि ससु चहै नाग अरि भागू॥

जिम चह कुसल अकारन कोही। सब संपदा चहे सिवदोही॥ १॥ जैसे गरुड़का भाग कौआ चाहे, सिंहका भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करनेवाला अपनी कुशल चाहे, शिवजीसे विरोध करनेवाला सब प्रकारकी सम्पत्ति चाहे,॥ १॥

लोभी लोलुप कल कीरित चहुई। अकलंकता कि कामी लहुई॥ हिरिपद विमुख परम गित चाहा। तस तुम्हार लालचु नर नाहा॥ २॥ लोभी-लालची मुन्दर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता [चाहे तो] क्या पा सकता है! और जैसे श्रीहरिके चरणोंसे विमुख मनुष्य परमगित (मोक्ष) चाहे, हे राजाओ! सीताके लिये तुम्हारा लालच भी वैसा है। २॥

ही व्यर्थ है ॥ २ 년८-०. Prof. Satya Vrat Shastri Collegionहँ राती ॥ कोलाहुलु सुनि सीय सकानी । सखी लवाई रासु सुभाय चले गुरु पाहीं । सिय सनेहु बरनत मन माहीं ॥ ३ ॥ कौलाहल सुनकर सीताजी शंकित हो गर्यी। तब सखियाँ उन्हें वहाँ हे गर्यी जहाँ रानी (सीताजीकी माता) थीं। श्रीरामचन्द्रजी मनमें सीताजीके प्रेमका बलान करते हुए स्वाभाविक चालसे गुरुजीके पास चले॥ ३॥

रानिन्ह सहित सोच बस सीया। अवधौं विधिहि काह करनीया॥

भूप वचन सुनि इत उत तकहीं। छखनु राम डर बोछि न सकहीं॥ ४॥ रानियोंसिहत सीताजी [ दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर ] सोचके वश हैं कि न जाने विधाता अब क्या करनेवाले हैं। राजाओं के वचन मुनकर लक्ष्मणजी इघर-उघर ताकते हैं; किन्तु श्रीरामचन्द्रजीके डरसे कुछ बोल नहीं सकते ॥ ४॥

दो॰-अरुन नयन भुकुटी कुटिल चितवत नृपन्ह सकोप।

मन्हुँ मत्त गज गन निरिख सिंघ किसोरिह चोप ॥२६७॥ उनके नेत्र लाल और भींहें टेढ़ी हो गर्थी और वे क्रोधित राजाओंकी द्योर देखने लगे; मानो मतवाले हाथियोंका झंड देखकर सिंहके बच्चेकी जोश आ गया हो ॥ २६७ ॥

चौ०—खरभरु देखि बिकल पुर नारीं। सब मिलि देहिं महीपन्ह गारीं॥

तेहिं अवसर सुनि सिव धनु भंगा। आयउ भृगुकुल कमल पतंगा॥ १॥ खलबली देखकर जनकपुरकी स्त्रियाँ व्याकुल हो गर्यी और सब मिलकर राजाओंको गालियाँ देने लगीं। उसी मीकेपर शिवजीके धनुषकी टूटना सुनकर भृगुकुलरूपी कमलके सूर्य परशुरामजी आये ॥ १॥

है सि महीप सकल सकुचाने । बाज झपट जनु लवा लुकाने ॥ गौरि सरीर भृति भळ श्राजा । भाल विसाल त्रिपुंड बिराजा ॥ २॥ इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गये, मानो बाजके झपटनेपर बटेर छक ( छिप ) गये हों । गोरे शरीरपर विभूति ( भस्म ) बड़ी फब रही है।

और विशाल ल्लाटपर त्रिपुण्डू विशेष शोभा दे रहा है ॥ २ ॥

सीस जटा सिसवद्तु सुहावा। रिस वस कछुक अरुन हो इ आवा॥ भृकुटी कुटिल नयन रिस राते। सहजहुँ चितवत मनहुँ रिसाते॥ १॥ मिरापर लगा है महरा सिरपर जटा है, सुन्दर मुखनन्द्र कोषके कारण कुछ लाल हो आया है। उनी और आँगों कोषके नार्ण कुछ लाल हो आया है। भौंहें टेढ़ी और आँखें कोधसे लाल हैं। सहज ही देखते हैं, तो भी ऐसी जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं॥ ३॥

पड़ता ह नागा तान के एक हैं। र ॥ वृषभ कंध उर बाहु विसाला। चार जनेत्र कटि मुनि बसन तुन दुन्हें नौँसंडाक्कार्स Collectible म्हगझाला॥ CC-0. Prof Salva नौँसंडाक्कार्सर कर कटार कल काँधें॥ ४॥ वैलके समान ( ऊंचे और पुष्ट ) कंधे हैं; छाती और भजाएँ विश्

धरि मुनि तनु जनु बीर रसु आयउ जहँ सब भूप ॥२६८॥ शान्त वेष है, परन्तु करनी बहुत कठोर है; स्वरूपका वर्णन नहीं किया षा एकता। मानो वीर-रस ही मुनिका शरीर धारण करके, जहाँ सब राजालोग हैं वहाँ आ गया हो ॥ २६८॥

चौ०-देखत भृगुपति बेषु कराला। उठे सकल भय बिकल भुआला॥
पितु समेत किह किह निज नामा। लगे करन सब दंड प्रनामा॥ १॥
परशुरामजीका भयानक वेष देखकर सब राजा भयसे व्याकुल हो उठ
खड़े हुए और पितासहित अपना नाम कह-कहकर सब दण्डवत्-प्रणाम
करने लगे॥ १॥

जेहि सुभाय चितवहिं हितु जानी। सो जानइ जनु आइ खुटानी। जनक बहोरि आइ सिरु नावा। सीय बोलाइ प्रनासु करावा॥ २॥ परगुरामजी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं, वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गयी। किर जनकजीने आकर सिर नवाया और सीताजीको बुलाकर प्रणाम कराया॥ २॥

शासिष दीन्हि सखीं हरषानी। निज समाज ले गई सयानी॥ विस्वामित्रु मिले पुनि आई। पद सरोज मेले दोड भाई॥३॥ परग्रुरामजीने सीताजीको आशीर्वाद दिया। सखियाँ हर्षित हुई और वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर ] वे सयानी सखियाँ उनको अपनी मण्डलीमें ले गयीं। किर विश्वामित्रजी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयोंको उनके चरणकमलीपर गिराया॥३॥

रामु लखनु दसरथ के ढोटा।दीन्हि असीस देखि भल जोटा॥
रामहि चितइ रहे थिक लोचन। रूप अपार मार मद मोचन॥ ४॥
[विश्वामित्रजीने कहा—] ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथके पुत्र
[विश्वामित्रजीने कहा—] ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथके पुत्र
हैं। उनकी सुन्दर जोड़ी देखकर, परशुरामजीने आशीर्वाद दिया। कामदेवके
भी मदको छुड़ानेवाले औरामचन्द्रजीके अपार रूपको देखकर उनके नेत्र
भी मदको छुड़ानेवाले औरामचन्द्रजीके अपार रूपको देखकर उनके नेत्र
भी मदको छुड़ानेवाले औरामचन्द्रजीके अपार रूपको देखकर

दो॰-बहुरि विलिक्षिकिष्ट प्रमु आहु काह अति भीर। पूँछत जानि अजान जिमि व्यापि क्षिपु सरीर॥२६९॥

प्रभारति हुए भा अनजानकी तरह जनकजीरे पृक्षे हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है! उनके शरीरमें क्रोब छ गया ॥ २६९ ॥

चौ - समाचार कहि जनक सुनाए। जेहि कारन महीप सब आए॥ सुनत बचन फिरि अनत निहारे। देखे चाप खंड महि डारे॥ १॥ जिस कारण सब राजा आये थे, राजा जनकने वे सब समाचार व्ह सुनाये । जनकके वचन सुनकर परशुरामजीने किरकर दूसरी ओर देखा तो धनुपके दुकड़े पृथ्वीपर पड़े हुए दिखायी दिये ॥ १ ॥

अति रिस बोले बचन कठोरा। कहु जड़ जनक धनुष के तौरा॥ वेगि देखाउ मृद न त आज्। उलटउँ महि जहँ लहि तब राजू॥ २॥ अत्यन्त क्रोधमें भरकर वे कठोर वचन बोले —रे मूर्च जनक ! बता, धनुष किसने तोड़ा ! उसे शीव्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़ ! आज मैं बहाँ-तक तेरा राज्य है वहाँतककी पृथ्वी उलट दूँगा ॥ २॥

अति डह उतह देत नृपु नाहीं। कुटिल भूप हरषे मन माहीं॥ सुर मुनि नाग नगर नर नारी। सोचिहं सकल त्रास उर भारी॥ ३॥ राजाको अत्यन्त डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मनमें बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगरके स्त्री-पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृद्यमें बड़ा भय है॥ ३॥

मन पछिताति सीय महतारी। विधि अब सँवरी बात बिगारी॥ भ्रापति कर सुभाउ सुनि सीता। अरध निमेष कलप सम बीता॥ ४॥ सीताजीकी माता मनमें पछता रही हैं कि हाय! विधाताने अव बनी-बनायी बात विगाइ दी। परशुरामजीका स्वभाव सुनकर सीताजीकी आधा क्षण भी कल्पके समान बीतने लगा ॥ ४॥

दो॰-सभय विलोके लोग सब जानि जानकी भीछ। हदयँ न हरषु विषादु कछु वोले श्रीरघुबीर ॥२७०॥ तव श्रीरामचन्द्रजी सब लोगोंको भयभीत देखकर और सीताजीको हरी हुई जानकर बोले—उनके हृदयम न कुछ हुई था न विषाद—॥ २७०॥

मास पारायण, नवाँ विश्राम

चौ०-नाथ संभु धनु भंजनिहारा। हो इहि केउ एक दास नुम्हारा॥ आयसु काह कहिन्न किन मोही श्रीत स्विक्त स्वाप्त (Collection स नुम्हारा॥ हे नाथ! शिवजीक धनुपको तो इनेवाला आपका कोई एक दास

ही होगा। विश्वापटक्षेत्रप्र क्षेप्रवृड्वसेवां देवं धमार्की धंकहती enna हव सम्बद्धा सुनि रिसाकर बोले-11 १ ॥

सेवकु सो जो करे सेवकाई। अरि करनी करि करिअ लराई॥ सुनहु राम जेहिं सिव धनु तोरा । सहसवाहु सम सो रिपु मोरा ॥ २ ॥ सेवक वह है जो सेवाका काम करे। शत्रुका काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिये। हे राम! सुनो, जिसने शिवजीके घनुषको तोड़ा है, वह सहस्रवाहुके समान मेरा शत्रु है ॥ १ ॥

सो बिलगाउ बिहाइ समाजा। न त मारे जेहिह सब राजा॥ सुनि मुनिवचन छखन मुसुकाने । बोले परसुधरहि अपमाने ॥ ३॥ वह इस समाजको छोड़कर अलग हो नाय, नहीं तो सभी राजा मारे जायँगे। मुनिके वचन मुनकर लक्ष्मणजी मुसकराये और परशुरामजीका अपमान करते हुए बोले—॥ ३॥

बहु धनुहीं तोरीं लिरकाई । कबहुँ नश्रसिरिस कीन्हि गोसाई ॥ पहिंधनु पर ममता केहि हेत्। सुनि रिसाइ कह भृगुकुलकेत्॥ ४॥ हे गोसाई! लड़कपनमें हमने बहुत-सी धनुहियाँ तोड़ डार्ली। किन्तु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुषपर इतनी ममता किस कारणसे है।यह सुनकर भ्रावंशकी ध्वजास्वरूप परशुरामजी कुपित होकर कहुने लगे-॥४॥ चौ॰-रे नृप बालक काल वस बोलत तोहि न सँभार।

धनुही सम तिपुरारि धनु विदित सकल संसार ॥२७१॥ अरे राजपुत्र! कालके वस होनेसे तुझे बोलनेमें कुछ भी होश नहीं है। सारे संसारमें विख्यात शिवजीका यह धनुष क्या धनुहीके समान है! ॥ २७१ ॥

चै। जिल्लात । शवजाका यह धनुष क्या जुला । चै। जिल्लान कहा हँसि हमरे जाना । सुनहु देव सब धनुष समाना ॥ का छति लाभु जून धनु तोरें । देखा राम नयन के भोरें ॥ १ ॥ लक्ष्मणजीने हँसकर कहा—हे देव! सुनिये, हमारे जानमं तो सभी धनुष एक से ही है। पुराने धनुषके तोड़नेमें क्या हानि-लाम! श्रीराम-चन्द्रजीने तो इसे नवीनके घोखेसे देखा था॥ १॥

खुअत हट रघुपतिहु न दोसू । मुनिबिन काज करिश कत रोस् ॥ बोले चितह परसु की भोरा। रे सठ सुनेहि सुभाउ न मोरा ॥ र ॥ फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनायजीका भी कोई दोप नहीं है। हे मुनि! आप बिना ही कारण किसलिये कोध करते हैं! परगुरामनी अपने फर्सिक्षे Sawin Vra कि कार Collection.

खभाव नहीं सुना ॥ २॥

**म्यास्ट्युः कोर्रके क्यार्ट्यं कोर्ट्य कोर्ट्य कोर्ट्यक**ं केर्न्यु केर्ने केर बाल ब्रह्मचारी अति कोही। बिस्न बिदित छत्रिय कुल दोही॥३॥ मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख ! क्या तू मुझे निस मुनि ही जानता है! मैं बालब्रहाचारी और अत्यन्त क्रोधी हूँ। क्षत्रियकुलका रात्रु तो विश्वभरमें विख्यात हूँ ॥ ३ ॥

भुज वल भूमि भूप बिनु कीन्ही। बिपुल बार महिदेवन्ह दीन्ही॥ सहसवाहु भुज छेदनिहारा। परसु बिलोकु महीपकुमारा॥ ४॥ अपनी भुजाओंके बलसे मैंने पृथ्वीको राजाओंसे रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणोंको दे डाला। हे राजकुमार! सहस्रबाहुकी भुजाओंको काटनेवाले मेरे इस फरसेको देख ! ॥ ४ ॥

दो॰-मातु पितहि जिन सोच वस करिस महीस किसोर। गर्भन्ह के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर ॥२७२॥

अरे राजाके बालक ! त् अपने माता-पिताको सोचके वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने-वाला है ॥ २७२ ॥

चौ - बिहिस लखनु बोले मृदु बानी । अहो मुनीसु महा भटमानी ॥ पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू। चहत उड़ावन फूँकि पहारू॥ १॥ लक्ष्मणजी हँसकर कोमल वाणीसे बोले—अहो, मुनीश्वर तो अपनेकी बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार-बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं। फूँकरे

पहाड़ उड़ाना चाहते हैं ॥ १ ॥

इहाँ कुम्इड्वतिया कोउ नाहीं। जे तरजनी देखि मरि जाहीं॥ देखि कुठारु सरासन वाना। मैं कछु कहा सहित अभिमाना॥ २॥ यहाँ कोई कुम्हड़ेकी बतिया (छोटा कच्चा फल) नहीं है, जो तर्जनी (सबसे आगेकी) उँगळीको देखते ही मर जाती हैं। कुठार और घनुप्र-बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमानसहित कहा था॥ २॥

भ्रामुत समुझि जनेउ बिलोकी । जो कुछु कहहु सहुउँ रिस रोकी॥ सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। हमरें कुछ इन्ह पर न सुराई॥ ३॥ अगवंत्री मार्क भ्युवंशी समझकर और यशोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोधको रोककर सह छेता हूँ । देवता, ब्राह्मण, भगवान्के भक्त

और गौ—इनपर हमारे कुलमें वीरता नहीं दिखायी जाती ॥ ३॥ वर्षे पाट C-अविकीर हिन्मुक Yeat Shastri Collection ।। ३॥ कोटिकलियसम्बद्धार । सारतह पा परिश्र तुम्हारें॥ कोटि कुलिस समयचनु तुम्हारा । सारतहूँ पा परिश्न तुम्हार ॥ ॥ ॥ ॥ । व्यर्थ धरहु धनु वान कुठारा ॥ ॥ ॥ क्योपिशं पूर्व्ह भारिन्स Samai हिनाप ड्रांशी रिष्ट्रमिशं हार बिनापर प्रंपकीर्ति होती है। इसिलये आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिये। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रोंके समान है। धनुष-बाण और कुटार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं॥ ४॥

दो॰-जो विलोकि अनुचित कहेउँ छमह महामुनि धीर।

सुनि सरोप भृगुवंसमिन बोले गिरा गभीर ॥२७३॥ इन्हें (धनुष-बाण और कुठारको ) देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो, तो उसे हे धीर महामुनि ! क्षमा की जिये । यह सुनकर भृगुवंशमिण परशुरामजी कोधके साथ गम्भीर वाणी बोले—॥ २७३॥ चौ०-कौसिक सुनहु मंद यहु बालक।कुठिल काल बस निज कुल घालक॥

भाज वंस राकेस कलंकू। निपट निरंकुस अबध असंक् ॥१॥ है विश्वामित्र! सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, कालके का होकर यह अपने कुलका धातक बन रहा है। यह सूर्यवंशरूपी पूर्ण

चल्द्रका कलक्क है। यह बिल्कुल उदण्ड, मूर्ख और निडर है॥ १॥ काल कवलु होइहि छन माहीं। कहुउँ पुकारि खोरिमोहिनाहीं॥

तुम्ह हटकहु जो चहुतु उबारा। किंद्र प्रतापु बलु रोषु हमारा॥ २॥ अभी क्षणभरमें यह कालका प्राप्त हो जायगा। मैं पुकारकर कहे देता हैं, किर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो॥ २॥

लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा। तुम्हिहि अछत को बरने पारा ॥
अपने मुँह तुम्ह आपनि करनी। बार अनेक भाँति बहु बरनी ॥ ३॥
लक्ष्मणजीने कहा-हे मुनि ! आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन
वर्णन कर सकता है ? आपने अपने ही मुँहसे अपनी करनी अनेकों बार

बहुत प्रकारसे वर्णन की है।। ३।।

नहिं संतोषु त पुनि कछु कहहू । जिन रिस रोकि दुसह दुख सहहू॥ बीर बती तुम्ह धीर अछोभा । गारी देत न पावहु सोभा ॥ ४ ॥ इतनेपर भी सन्तोष न हुआ हो तो कुछ कह डालिये। क्रोध रोककर भसहा दुःख मत सहिये। आप वीरताका व्रत धारण करनेवाले, धैर्यवान और क्षोभरहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते॥ ४॥ हो आप ।

रो॰ स्र समर करनी करनी ( श्रुवीरताका कार्य ) करते हैं, कहकर

अपनेक्षा नहीं अनीते। शत्रुका युद्धम उपास्यत पाकर कायर ही अपने प्रतापकी डींग मारा करते हैं ॥ २७४ ॥

चौ॰-तुम्हतौ कालु हाँक जनु लावा। वार वार मोहि लागि बोलावा।।

सुनत ठखन के बचन कठोरा । परसु सुधारि धरेड कर घोरा ॥ १ ॥ आप तो मानो कालको हाँक लगाकर बार-बार उसे मेरे लिये बुलते हैं। टक्ष्मणजीके कटोर वचन सुनते ही परशुरामजीने अपने भयानक परहे-को सुधारकर हाथमें है लिया ॥ १ ॥

अब जिन देइ दोषु मोहि लोगू। करुवादी बालकु बध जोगू॥ बाल विलोकि बहुत में बाँचा । अब यह मरनिहार भा साँचा॥ २॥ [ और बोले— ] अब लोग मुझे दोप न दें। यह कड़ुवा बोलनेवाला बालक मारे जानेके ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरनेको ही आ गया है ॥ २ ॥

कौसिक कहा छिसिक क्षपराध् । बाल दोष गुन गनहिं न साध् ॥ खर कुटार में अकरून कोही। आगे गुरुद्रोही ॥ ३॥ अपराधी विश्वामित्रजीने कहा-अपराध क्षमा कीजिये। बालकीके दोष और गुणको साधुलोग नहीं गिनते । [परञ्जरामजी बोले—] तीखी धारका कुठार, में दयारहित और क्रोची, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने-॥३॥

उत्तर देत छोड्ड बिनु मारें। केवल कौसिक सील तुम्हारें॥ न त एहि काटि कुटार कटोरें। गुरहि छरिन होतेउँ श्रम थोरें॥ ४॥ उत्तर दे रहा है! इतनेपर भी में इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, सी हे विश्वामित्र ! केवल तुम्हारे शील (प्रेम ) से । नहीं तो इसे इस कठोर कुटारसे काटकर थोंड़े ही परिश्रमसे गुरुसे उन्नहण हो जाता ॥ ४ ॥ दो॰-गाधिखुनु कह इदयँ हँसि मुनिहि हरिअरइ सूझ।

अयमय खाँड न उखमय अजहुँ न वृझ अवृझ ॥२७५॥ विश्वामित्रजीने हृद्यमें हँसकर कहा—मुनिको हरा-ही-हरा सूझ रहा है ( अर्थात् सर्वत्र विजयी होनेके कारण ये श्रीराम-लक्ष्मणको भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं )। किन्तु यह लोहमयी (केवल फौलादकी बनी हुई ) खाँड़ (खाँड़ा-खड्ग) है, ऊखकी (रसकी) खाँड़ नहीं है कि मुंहमं छेते ही गल जाय। खेद है, ] मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं। इनके प्रमावको नहीं समझ रहे हैं || २७५ || विश्व विकास समारा ।| ची० कहे उद्धारम सुर्कि सोसु नुम्हारा । को निर्दे जान विदित संसारा ॥

माता पितिह उरिन भए नीकें। गुर रिनु रहा सोचु बड़ जीकें॥ १॥

Digitized by Arya Samal Foundation Chennal and eGangotri टक्स्मणजीने कहा—हे सुनि ! आपके शीलको कोन नहीं जानता ? वह संसारभरमें प्रसिद्ध है । आप माता-पितासे तो अच्छी तरह उऋण हो ही गये, अब गुरुका ऋण रहा, जिसका कीमें बड़ा सोच लगा है ॥ १॥

सो जनु हमरेहि माथे काड़ा। दिन चिल गए ज्याज बड़ बाड़ा॥
अब आनिश्र ज्यबहरिका बोली। तुरत देउँ में थेली खोली॥२॥
वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था। बहुत दिन बीत गये, इससे
व्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करनेवालेको बुला
लाहये, तो मैं तुरंत थेली खोलकर दे दूँ॥२॥

सुनि कटु बचन कुटार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा॥

स्रावर परसु देखावहु मोही। बिन्न बिचारि बचउँ नृपद्रोही॥३॥

हध्मणजीके कडुए बचन सुनकर परग्रामजीने कुटार सम्हाला। सारी

सभा हाय! हाय! करके पुकार उठी। [हध्मणजीने कहा-] हे भगुश्रेष्ठ!

आप मुझे करसा दिखा रहे हैं १ पर हे राजाओं के शत्रु! में ब्राह्मण समझ-

कर बचा रहा हूँ (तरह दे रहा हूँ) ॥ ३ ॥

मिले न कबहुँ सुभट रन गाड़े। द्विज देवता घरहि के बाढ़े॥
अनुचित किह सब लोग पुकारे। रघुपित सयनिंह लखनु नेवारे॥॥॥
आपको कभी रणधीर बलवान् बीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता! आप
पर्हीमें बड़े हैं। यह सुनकर 'अनुचित है, अनुचित हैं' कहकर सब लोग
पुकार हुटे। तब श्रीरघुनाथजीने इशारेसे लक्ष्मणजीको रोक दिया॥ ४॥
दो०-लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोषु कुसानु।

बढ़त देखि जल सम वचन बोले रघुकुलमानु ॥ २७६॥ लक्ष्मणजीके उत्तरसे, जो आहुतिके समान थे, परगुरामजीके कोष-स्पी अग्निको बढ़ते देखकर रघुकुलके सूर्य श्रीरामचन्द्रजी जलके समान (ज्ञान्त करनेवाले) वचन बोले—॥ २७६॥

भी०-नाथ करहु बालक पर छोहू। सूध दूधमुख करिश्न न कोहू॥ औं पे प्रभु प्रभाउ कछु जाना। तौ कि बराबरि करत अयाना॥१॥ है नाथ! बालकपर छुपा कीजिये। इस सीधे और दुधमुँहे बच्चेपर कीजिये। यदि यह प्रभुका (आपका) कुछ भी प्रभाव जानता, तो का

वी क्या यह बेसमझ आपकी वराबरी करता ? ॥ १ ॥

जो लिस्का कछु कुल्का रिडाई विश्व क्षित मातु मोद मन भरहीं ॥
किस्का कछु कुल्का रिडाई विश्व क्षित मातु मोद मन भरहीं ॥
किस्का करा सिसु सेवक जानी । तुम्ह सम सिल्धि क्षित और माता
वालक यदि कुल चपलता भी करते हैं, तो गुरु, पिता और माता

मनमें आपत्र के भरकाति हैं Foundation कि हैं। श्री की जोर संवक्त जानकर कुपा की जिये। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं॥१॥

इना कार्जय। आप तो समदशा, सुशाल, धार और ज्ञानी मुनि है ॥१॥ राम बचन सुनि कञ्चक जुड़ाने। किंह कञ्च लखनु बहुरिमुसुकाने॥ हँसत देखि नख सिखरिस व्यापी। राम तौर आता बड़ पापी॥३॥ श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतनेमें लक्ष्मणजी कुछ कहकर फिर मुस्करा दिये। उनको हँसते देखकर परशुरामजीके नखते शिखातक (सारे शरीरमें) कोध छा गया। उन्होंने कहा—हे राम! तैरा भाई बड़ा पापी है॥ ३॥

गौर सरीर स्थाम मन माहीं। कालकृटमुख पयमुख नाहीं॥ सहज टेड़ अनुहरइ न तोहीं। नीचु मीचु सम देख न मोही ॥॥ यह शरीरसे गोरा, पर हृदयका बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुघमुँहा नहीं। स्वभावसे ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता (तेरे-जैसा शिल्वान नहीं है) यह नीच मुझे कालके समान नहीं देखता॥ ॥ विशेष्ट स्वस्थान कहेउ हँसि सुनहु मुनि क्रोधु पाप कर मूळ।

जेहि वस जन अनुचित करहिं चरहिं विस्व प्रतिकूल ॥२७०॥ लक्ष्मणजीने हँसकर कहा—हे मुनि ! सुनिये, क्रोध पापका मूल है, जिसके वशमें होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्वभरके प्रतिकृल चलते ( सबका अहित करते ) हैं ॥ २७७॥

चौ०-में तुम्हार अनुचर मुनिराया। परिहरि कोषु करिश्र अब दाया॥
हट चाप निहं जुरिहि रिसाने। बैठिश्र होइहिं पाय पिराने॥१॥
हे मुनिराज! में आपका दास हूँ। अब कोध त्यागकर दया की जिये।
इटा हुआ धनुष कोध करनेसे जुड़ नहीं जायगा। खड़े-खड़े पैर दुखने लो
होंगे, बैठ जाइये॥ १॥

जों अति प्रियतों करिश्न उपाई। जोरिश्न कोउ बड़ गुनी बोलाई ॥ बोलत लखनिह जनक देराहीं। मष्ट करहु अनुचित भल नाहीं ॥२॥ यदि धनुष अत्यन्त ही प्रिय हो, तो कोई उपाय किया जाय और किसी बड़े गुणी (कारीगर) को बुलाकर जुड़वा दिया जाय। लक्ष्मणजीके बोलनेसे जनकजी हर जाते हैं और कहते हैं—बस, चुप रहिये, अनुवित बोलना अच्छा नहीं॥ २॥

थर थर काँपहिं पुर नर नारी। छोट कुमार खोट बड़ भारी। भ्रेगुपति सुनि सुनि चिक्काम्य श्वामिक श्रीस्त्र तीन प्रीट्स हो ह बल हानी॥३॥ जनकपुरक स्त्री-पुरुष थर-थर काँप रहे हैं [ और मन-ही-मन कह रहे

ः वास्त्रकाण्डः Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri हैं कि ] छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। टक्ष्मणजीकी निर्भय वाणी सुन-मुनकर परशुरामजीका शरीर कोधसे जला जा रहा है और उनके बलकी हानि हो रही है ( उनका बल घट रहा है ) ॥ ३॥

बोले रामहि देइ निहोरा। बचउँ विचारि वंधु लघु तोरा॥ मनु मलीन तनु सुंदर केसें। विषरस भरा कनकवद जैसें ॥४॥ तव श्रीरामचन्द्रजीपर एइसान जनाकर परशुरामजी बोले—तेरा छोटा भाई समझकर में इसे बचा रहा हूँ। यह मनका मैला और शरीरका कैसा सुन्दर है, जैसे विषके रससे भरा हुआ सोनेका घड़ा ! ॥ ४ ॥ दो॰-सुनि लिछमन विहसे वहुरि नयन तरेरे राम।

गुर समीप गवने सकुचि परिहरि वानी वाम ॥२७८॥

यह सुनकर हक्ष्मणजी फिर हँसे। तब श्रीरामचन्द्रजीने तिरछी नजरसे उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मणजी सकुचाकर, विपरीत बोलना छोड़कर गुरुजीके पास चले गये ॥ २७८॥

चौ॰-अति बिनीत मृदु सीतल बानी । बोले रामु जोरि जुग पानी ॥

सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाना । बालक बचनु करिश्र नहिं काना॥ ९॥ श्रीरामचन्द्रजी दोनों हाथ जोड़कर अत्यन्त विनयके साथ कोमल और शीतल वाणी बोले—हे नाथ! सुनिये, आप तो स्वभावसे ही सुजान हैं। आप बालकके वचनपर कान न की जिये (उसे सुना-अनसुना कर दीजिये) ।१।

बररे बालकु एकु सुभाऊ। इन्हिंद संत विदूपिहं काऊ॥ तेहिं नाहीं कछुकाज बिगारा। अपराधी में नाथ तुम्हारा॥२॥ वरें और बालकका एक स्वभाव है। संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने (लक्ष्मणने) तो कुछ काम भी नहीं विगाड़ा है, है नाथ! आपका अपराधी तो मैं हूँ॥ २॥

कुपा कोषु वधु बँधव गोसाई । सो पर करिश दास की नाई ॥ कहिअ बेगि जेहि बिधि रिस जाई । मुनिनायक सोइकरों उपाई ॥३॥ अतः हे स्वामी ! कृपा, क्रोध, वध और बन्धन, जो कुछ करना हो, दासकी तरह ( अर्थात् दाससमझकर) मुझपर कीजिये। जिस प्रकारसे शीव आपका कोध दूर हो, हे मुनिराज ! बताइये, मैं वही उपाय करूँ ॥ ३॥

कह सुनि राम जाइ रिस केसें। अजहुँ अनुज तव चितव अनेसें॥ एहि के कंड C कि हाई पि देशका शतो औं अकाह आवेखां कारि की न्हा । १४।। मुनिने कहा-हे राम ! क्रोध कैसे जाय; अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा हि शिक्षांद्र ed हो क्षेप के प्रवाद किया है। अ ॥ अपने के किया ही क्या है।। अ ॥

दो०-गर्भ स्त्रविहं अविनिप रविन सुनि कुठार गित घोर।
परसु अछत देखउँ जिअत वैरी भूपिकसोर॥२७९॥
मेरे जिस कुठारकी घोर करनी सुनकर राजाओंकी स्त्रियोंके गर्भ गिर
पड़ते हैं, उसी फरसेके रहते में इस शत्रु राजपुत्रको जीवित देख रहा हूँ,।२७९।
चौ०-बहइ न हाथु ददद रिस छाती। भा कुठारु कुंठित नृपवाती॥

भयउ वाम विधि फिरेंड सुभाऊ । मोरे हृद्यँ कृपा कसिकाऊ ॥१॥

हाथ चलता नहीं, कोधने छाती जली जाती है। [हाय!] राजाओं का घातक यह कुटार भी कुण्टित हो गया। विधाता विपरीत हो गया, इसमें मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला, मेरे हृदयमें किसी समय भी कुपा कैसी ?।। १।।

आज दया दुखु दुसह सहावा । सुनि सौमित्रि विहसि सिर नावा॥ वाउ कृपा म्रति अनुकृला । वोलत वचन झरत जनु फूला ॥२॥ आज दया मुझे दुःसह दुःख सहा रही है । यह सुनकर लक्ष्मणजीने मुसकराकर सिर नवाया [और कहा—] आपकी कृपारूपी वायु भी आपकी मृर्तिके अनुकृल ही है; वचन बोलते हैं, मानो पूल झड़ रहे हैं!।२।

जों पे कृपों जिरिहि सुनि गाता । क्रोध भएँ तनु राख बिधाता ॥
देखु जनक हिंठ बालकु एहू । कीन्द्र चहुत जड़ जमपुर गेहू ॥३॥
हे मुनि ! यदि कृपा करनेसे आपका शरीर जला जाता है, तो क्रोध
होनेपर तो शरीरकी रक्षा विधाता ही करेंगे । [परशुरामजीने कहा—] है
जनक ! देख, यह मूर्ख बालक हठ करके यमपुरीमें घर (निवास) करना
चाहता है ॥ ३ ॥

वेशि करह किन ऑखिन्ह ओटा। देखत छोट खोट नृप ढोटा॥
विहसे लखन कहा मन माहीं। मृदें ऑखि कतहुँ कोउ नाहीं ॥४॥
इसको शीव ही ऑखोंकी ओट क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखतेमें
छोटा है, पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मणजीने हँसकर मन-ही-मन कहा—ऑख
स्द लेनेपर कहीं कोई नहीं है॥ ४॥
दो०-परसुराम तब राज न

दो॰-परसुरामु तब राम प्रति वोछे उर अति क्रोधु। संभु सरास्त्रज्ञ तेतिहिऽअपद्यश्चित्रश्चर (Collection प्रवोधु ॥२८०॥ तब परगुरामजी हृदयमें अत्यन्त क्रोध भरकर श्रीरामजीसे बोछे Digitized by Arya Samai Foundation Chennal and eGangotri । अरे शठ ! तू शिवजीका धनुप तीड़कर उलटा हमाका ज्ञान सिखाता है !२८० चौ०-बंधु कहइ कटु संमत तोरें।त् छल बिनय करिस कर जोरें॥

करु परितोष्ठ मोर संभामा। नाहिं त छाड़ कहाउव रामा॥ १॥

तैरा यह भाई तेरी ही सम्मतिसे कटु वचन बोलता है और त् छलसे हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्धमें मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड दे ॥ १॥

छलु तजिकरहि समरु सिवद्रोही। बंधु सहित न त मारउँ तोही॥ भृगुपति वकदि कुठार उठाएँ। मन मुसुकादि रामु सिर नाएँ॥ २॥ अरे शिवद्रोही! छल त्यागकर मुझसे युद्ध कर। नहीं तो भाईसहित तुक्षे मार डाल्ँगा । इस प्रकार परशुरामजी कुठार उठाये वक रहे हैं और श्रीरामचन्द्रजी सिर झुकाये मन-ही-मन मुसकरा रहे हैं॥ २॥

गुनह लखन कर हम पर रोषू । कतहुँ सुधाइहु ते बड़ दोषू ॥ टेट् जानि सब बंदइ काहू। बक चंद्रमहि प्रसइ न राहू॥ ३॥ [ श्रीरामचन्द्रजीने मन-ही-मन कहा—] गुनाह ( दोप ) तो लक्ष्मण-का और क्रोध मुझपर करते हैं! कहीं-कहीं सीधेपनमें भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसीकी भी बन्दना करते हैं; टेढ़े चन्द्रमाको राहु भी नहीं प्रसता ॥ ३॥

राम कहेउ रिस तजिल मुनीसा। कर कुठार लागें यह सीसा॥ जेहिं रिस जाइ करिश्व सोइ स्वामी। मोहि जानिश्र आपन अनुगामी॥ ४॥ श्रीरामचन्द्रजीने [प्रकट] कहा—हे मुनीश्वर! क्रोघ छोड़िये। आपके हाथमें कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाय, हे स्वामी ! वही कीजिये । मुझे अपना अनुचर (दास) जानिये ॥४॥ दो०-प्रभुहि सेवकहि समरु कस तजहु विप्रवर रोसु।

वेषु विलोकें कहेसि कछु वालकहू नहिं दोसु॥२८१॥

स्वामी और सेवकमें युद्ध कैसा ? हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! क्रोघका त्याग कीजिये। आपका [ वीरोंका-सा ] वेश देखकर ही बालकने कुछ कह डाला था; वास्तवमें उसका भी कोई दोष नहीं है ॥ २८१ ॥

चौ - देखि कुठार वान धनु धारी। भे लरिकहि रिस बीरु विचारी॥ नामु जानपेतुम्हिहि नचीन्हा। बंस सुभायँ उतरु तेहि दीन्हा॥ १॥ आपको कु<del>टिरि, विश्वी और श्राह्म क्राह्म सहसा</del>टि हिंहे सहस्र और वीर

समझकर बालकको क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर

उसने अगण्यां प्रकृष्णि मान्य कि कि कि स्वभावक अनुसार उसने उत्तर दिया ॥ १॥

जों तुम्ह औतेहु मुनि की नाई। पद रज सिर सिसु घरत गोसाई॥ छमहु चुक अनजानत केरी। चिह्न विष्य उर कृपा घनेरी॥ २॥ यदि आप मुनिकी तरह आते, तो हे स्वामी! बालक आपके चरणोंकी धृलि सिरपर रखता। अनजानेकी भूलको क्षमा कर दीजिये। ब्राह्मणोंके हृदयमें बहुत अधिक दया होनी चाहिये॥ २॥

हमिह तुम्हिह सरिविरिकसि नाथा। कहहु न कहाँ चरन कहेँ माथा॥ राम मात्र छबु नाम हमारा। परसु सहित बड़ नाम तोहारा॥ ३॥ हे नाथ! हमारी और आपकी बराबरी कैसी १ कहिये न, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक! कहाँ मेरा राममात्र छोटा-सा नाम और कहाँ आपका परद्युसहित बड़ा नाम!॥३॥

देव एकु गुनु धनुष हमारें। नव गुन परम पुनीत तुम्हारें॥
सव प्रकार हम तुम्ह सन हारे। छमहु विप्र अपराध हमारे॥ ४॥
हे देव! हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र
[ शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरस्ता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता—
ये ] नौ गुण हैं। हम तो सब प्रकारसे आपसे हारे हैं। हे विप्र! हमारे
अपराधोंको क्षमा की जिये॥ ४॥

दो॰-वार वार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम। वोछे भगुपति सरुष हसि तहुँ वंधु सम वाम॥२८२॥ श्रीरामचन्द्रजीने परग्रुरामजीको वार-वार 'मुनि' और 'विप्रवर' कहा। तब भगुपति (परग्रुरामजी) कुपित होकर [अथवा कोधकी हँसी हँसकर] बोछे-त् भी अपने भाईके समान ही टेढ़ा है॥ २८२॥ चौ॰-निपटहिं द्विज करि जानहि मोही।मैं जस विप्र सुनावउँ तोही॥

चाप खुवा सर आहुति जान्। कोषु मोर अति घोर कृषान्॥ १॥ त् मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है १ मैं जैसा विप्र हूँ, तुझे सुनाता हूँ। धनुषको खुवा, बाणको आहुति और मेरे क्रोधको अत्यन्त भयङ्कर

सिमिध सेन चतुरंग सुहाई। महा महीप भए पसु आई॥ मैं पु्रिं परसु काटिबिल दीन्हे। समर जग्य जप कोटिह्न कीन्हे॥ २॥ चतुरंगिणी सेन्द्रसुब्दशः शक्तिक्षेष्ट् (प्रश्नम जलायी जानेवाली लकड़ियाँ) हैं। बड़े-बड़े राजा उसमें आकर बलिके पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी Digitized by Arya Samaj Foundation Chemnai and eGangotti परसेसे कार्टकर बर्लि दिया है। ऐसे कराड़ों जपयुक्त रणयज्ञ मैंने किये हैं ( अर्थात् जैसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक 'स्वाहा' शब्दके साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार-पुकारकर राजाओंकी बिल दी है)॥ २॥

मोर प्रभाउ बिदित निहं तोरें। बोलिस निद्दिर बिप्र के भोरें॥ भंजेड चापु दापु बड़ बाढ़ा। बहिसित सनहुँ जीति जगु ठाड़ा॥ ३॥ मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसीसे तू ब्राह्मणके घोले मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसारको जीतकर खड़ा है॥ ३॥

राम कहा सुनि कहतु विचारी। रिस अति बढ़ि छबु चूक हमारी॥
छुअतिह टूट पिनाक पुराना। मैं केहि हेतु करों अभिमाना॥ ४॥
श्रीरामचन्द्रजीने कहा-हे सुनि! विचारकर बोलिये। आपका कोध
बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट
गया। मैं किस कारण अभिमान कहूँ १॥ ४॥

दो०-जों हम निदर्श विप्र विद सत्य सुनहु भुगुनाथ।

तो अस को जग सुभटु जेहि भय वस नावहिं माथ ॥२८३॥ हे भृगुनाथ! यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं, तो यह सत्य मुनिये, फिर संक्षारमें ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डरके मारे मस्तक नवायें?॥ २८३॥

चौ०-देव दनुज भूपति भट नाना। समबल अधिक होउ बलवाना॥

जों रन हमिह पचारे कोऊ। लर्राह सुखेन कालु किन होऊ॥ १॥ देवता, दैत्य, राजा या और बहुत-से योद्धा, वे चाहे बल्में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान् हों, यदि रणमें हमें कोई भी ललकारे तो इम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो १॥ १॥

छित्रय तनु धिर समर सकाना। कुल कलंकु तेहिं पावर भाना॥
कहउँ सुभाउ न कुलिंद प्रसंसी। कालहु डरिंद न रन रघुवंसी॥ २॥
क्षित्रयका शरीर धरकर जो युद्धमें डर गया, उस नीचने अपने कुलपर
किल्कु लगा दिया। मैं स्वभावसे ही कहता हूँ, कुलकी प्रशंसा करके नहीं,
कि खुवंशी रणमें कालसे भी नहीं डरते॥ २॥

बिप्रवंस के असि प्रभुताई। अभय होइ जो तुम्हिह डेराई॥
सुनि मृदु गृद बचन रघुपति के। उबरे पटल परसुधर मित के॥ ३॥
बाह्मणवंशकी ऐसी ही प्रभुता (मिहमा) है कि जी आपसे डरता है
बह सबसे निर्भय हो जाता है [अथवा जो भयरहित होता है वह भी आप-

से उरति शिंगिष्व श्राभिप्त Samai Foundation Chennai and eGangotin रामजीकी बुद्धिके परदे खुल गये ॥ ३ ॥

राम रमापति कर धनु छेहू। खेँचहु मिटे मोर संदेहू॥ देत चापु बापुहिं चिल गयक। परसुराम मन विसमय भयक॥ ४॥ [ परग्रुरामजीने कहा- ] हे राम ! हे लक्ष्मीपति ! धनुषको हाथमें [अथवा लक्ष्मीपति विष्णुका धनुप ] लीजिये और इसे खींचिये, जिससे मेरा सन्देह मिट जाय। परशुरामजी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया । तत्र परग्रुरामजीके मनमें वड़ा आश्चर्य हुआ ॥ ४ ॥

दो॰-जाना राम प्रभाउ तव पुलक प्रफुहित गात।

जोरि पानि वोले वचन हृद्यँ न प्रेमु अमात ॥२८४॥ तव उन्होंने श्रीरामजीका प्रभाव जाना, [ जिसके कारण ] उनका शरीर पुलकित और प्रफुछित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले-प्रेम उनके हृद्यमें समाता न था-॥ २८४॥

चौ०-जय रघुवंस बनज वन भान्। गहन दनुज कुल दहन कुसान्॥ जय सुर विप्र धेनु दितकारी। जय मद मोह कोह अम हारी॥ १॥ है रघुकुलरूपी कमलवनके सूर्य! हे राक्षसोंके कुलरूपी घने जंगलको जलानेवाले अग्नि! आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौका हित करनेवाले! आपकी जय हो। हे मद, मोह, क्रोध और भ्रमके हरनेवाले! आपकी जय हो ॥ १॥

बिनय सीळ करुना गुन सागर। जयति बचन रचना अति नागर॥ सेवक सुखद सुभग सब अंगा। जय सरीर छिब कोटि अनंगा॥ २॥ है विनय, शील, कपा आदि गुणोंके समुद्र और वचनोंकी रचनामें अत्यन्त चतुर! आपकी जय हो। हे सेवकींको सुख देनेवाले, सब अङ्गीरी सुन्दर और शरीरमें करोड़ों कामदेवोंकी छिब धारण करनेवाले! आपकी जय हो ॥ २ ॥

करों काइ मुख एक प्रसंसा। जय महेस मन मानस हंसा॥ अनुचित बहुत कहेउँ अग्याता। छमहु छमामंदिर दोउ श्राता॥ ३॥ मैं एक मुखसे आपकी क्या प्रशंसा करूँ ? हे महादेवजीके मनरूपी मानसरोवरके हंस! आपकी जय हो। मैंने अनजानमें आपको बहुत-से अनुचित वचन कहं। हे क्षमाके मन्दिर होन्हों अंग्रह टी खुरे। अनुचित वचन कहं। हे क्षमाके मन्दिर होन्हों अंग्रह टी खुरे। किहा कि कर करिक प्रति होता है। हिंदी करिक प्रति ।

अपभय कुटिल महीप हेराने। जहुँ तहुँ कायर गर्वेहिं पराने॥ ४ ।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri हे रघुकुलक पताकास्वरूप श्रीरामचन्द्रजी! आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परग्रुरामजी तपके लिये बनको चले गये। [यह देखकर] दुष्ट राजालोग विना ही कारणके (मनःकिष्पत) डरसे (रामचन्द्रजीसे तो परग्रुरामजी भी हार गये, हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न लें, इस व्यर्थके डरसे) डर गये, वे कायर चुपकेसे जहाँ-तहाँ भाग गये॥ ४॥

दो॰-देवन्ह दीन्हीं दुंदुभी प्रभु पर वरपहिं फूछ।
हरषे पुर नर नारि सव मिटी मोहमय स्छ॥ २८५॥
देवताओं ने नगाड़े बजाये, वे प्रभुके ऊपर फूछ बरसाने छगे। जनकपुरके स्त्री-पुरुष सब हर्षित हो गये। उनका मोहमय (अज्ञानसे उत्पन्न)
गुरू मिट गया॥ २८५॥

चौ ०-अति गहगहे बाजने बाजे। सर्वाहं मनोहर मंगल साजे॥ जूथ जूथ मिलि सुसुखि सुनयनीं। करिंह गान कल को किलबयनीं॥ १॥

खूब जोरसे बाजे बजने लगे। सभीने मनोहर मङ्गल-साज सजे। सुन्दर मुख और सुन्दर नेत्रोंवाली तथा कोयलके समान मधुर बोलनेवाली स्त्रियाँ झंड-की-झंड मिलकर सुन्दर गान करने लगी॥१॥

सुखु बिदेह कर बरिन न जाई। जन्मदिद मनहुँ निधि पाई॥ बिगत त्रास भइ सीय सुखारी। जनु बिधु उद्यँ चकोरकुमारी॥ २॥ जनकजीके सुखका वर्णन नहीं किया जा सकता; मानो जन्मका दिरद्री धनका खजाना पा गया हो! सीताजीका भय जाता रहा; वे ऐसी सुखी हुई जैसे चन्द्रमाके उदय होनेसे चकोरकी कन्या सुखी होती है॥ २॥

जनक कीन्ह कौसिकिह प्रनामा। प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा॥
मोहि कृतकृत्य कीन्ह दुहुँ भाई। अब जो उचित सो कहिन्न गोसाई॥ ३॥
जनकजीने विश्वामित्रजीको प्रणाम किया [और कहा—] प्रभुहीकी
अपासे श्रीरामचन्द्रजीने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयोंने मुझे कृतार्थ कर
दिया। हे स्वामी! अब जो उचित हो सो कहिये॥ ३॥

कह सुनि सुनु नरनाथ प्रबीना। रहा बिबाहु चाप आधीना॥
हरतहीं धनु भयउ बिबाहू। सुर नर नाग बिदित सब काहू॥ ४॥
मुनिने कहा—हे चतुर नरेश! सुनो। यो तो विवाह धनुषके अधीन
था; धनुषके दूरते ही विवाह हो। यो विवाह धनुषके अधीन
था; धनुषके दूरते ही विवाह हो। यो विवाह सुनुषके स्वाति। किसीको यह माल्रम है ॥ ४॥

दो॰-तद्पि जोई तुर्मेह करह अव जथा वस व्यवहार।

वृक्षि विप्र कुलवृद्ध गुर वेद विदित आचार ॥ २८६ ॥ तथापि तुम जाकर अपने कुलका जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुलके वृद्धों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो ॥ २८६ ॥

चौ०-दूत अवधपुर पठवहु जाई। आनिहें नृप दसरथिह बोलाई॥
सुदित राउ कि भलेहिं कृपाला। पठण दूत बोलि तेहि काला॥ १॥
जाकर अयोध्याको दूत मेजो, जो राजा दशरथको बुला लावे।
राजाने प्रसन्न होकर कहा—हे कृपालु! बहुत ग्राच्छा! और उसी समय
द्तोंको बलाकर मेज दिया॥ १॥

बहुरि महाजन सकल बोलाए। आइ सवन्हि सादर सिर नाए॥ हाट बाट मंदिर सुरवासा। नगरु सँवारहु चारिहुँ पासा॥ २॥ फिर सब महाजनोंको बुलाया और सबने आकर राजाको आदरपूर्वक सिर नवाया। [राजाने कहा—] बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगरको चारों ओरसे सजाओ॥ २॥

हरिष चले निज निज गृह आए । पुनि परिचारक बोलि पठाए ॥
रचहु विचित्र वितान बनाई । सिर धिर बचन चले सचु पाई ॥ ३ ॥
महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने-अपने घर आये । फिर राजाने
नौकरोंको बुला भेजा [ और उन्हें आजा दी कि ] विचित्र मण्डप सजाकर
नैयार करो । यह सुनकर वेसबराजाके वचन सिरपर घरकर और सुख पाकर
चले ॥ ३ ॥

पठण बोलि गुनी तिन्द नाना। जे बितान विधि कुसल सुजाना॥
विधिद्दि बंदि तिन्द्द कीन्द्र अरंभा। विरचे कनक कदलि के खंभा॥ ४॥
उन्होंने अनेक कारीगरींको बुला भेजा, जो मण्डण बनानेमें बढ़े कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्माकी वन्दना करके कार्य आरम्भ किया और [पहले] सोनेके केलेके खंभे बनाये॥ ४॥

दो॰-हरित मिनन्ह के पत्र फल पदुमराग के फूल । रचना देखि विचित्र अति मनु विरंचि कर भूल ॥ २८७ ॥ इरी-हरी मिणिक (पन्ने ) के पत्रे अति कि कर भूल ॥ २८७ ॥ मिणिक (पन्ने ) के पत्रे अति कि कर मूल विचित्र रचनी मिणिक विचित्र प्राप्त विचित्र रचनी देखकर ब्रह्माका मन भी भूल गया ॥ २८७ ॥

## चौ ० - वे मुं ख्रित्वताकृतिमाप्रक इत्याम् विष्यास्य एत्या व्यान्ति विष्यानिक विषयानिक विषयानिक विषयानिक विषयानिक विषयानिक विषयानिक विष्यानिक विषयानिक विषयानिक विषयानिक विषयानिक विषयानिक विषयानिक विष्यानिक विषयानिक वि

कनक किलत अहिबेलि बनाई। लिख निर्दे परह सपरन सुहाई॥ १॥ बाँस सब हरी-हरी मिणियों (पन्ने) के सीधे और गाँठोंसे युक्त ऐसे बनाये जो पहचाने नहीं जाते थे [िक मिणियोंके हैं या साधारण]। सोनेकी सुन्दर नागबेलि (पानकी लता) बनायी, जो पत्तोंसहित ऐसी मेली माल्यम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी॥ १॥

तेहि के रचि पचि बंध बनाए। विच विच मुक्ता दाम मुहाए॥ मानिक मरकत कुलिस पिरोजा। चीरि कोरि पचि रचे सरोजा॥ २॥ उसी नागवेलिके रचकर और पचीकारी करके बन्धन (बॉधनेकी रस्सी) बनाये। बीच-बीचमें मोतियोंकी मुन्दर झालरें हैं। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे, इन रत्नोंको चीरकर, कोरकर और पचीकारी करके इनके [लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंगके ] कमल बनाये॥ २॥

किए भूंग बहुरंग बिहुंगा। गुंजिह कूजिंह पवन प्रसंगा॥
सुर प्रतिमा खंभन गिंद काहीं। मंगल द्रव्य लिएँ सब ठाड़ीं॥३॥
भोंरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाये, जो हवाके सहारे गूँजते और
कूजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियाँ गढ़कर निकाली, जो सब मङ्गलद्रव्य लिये खड़ी थीं॥३॥

चौकें भाँति अनेक पुराईं। सिंधुर मनिमय सहज सुहाईं॥ ४॥ गजमुक्ताओंके सहज ही सुहावने अनेकों तरहके चौक पुराये॥ ४॥

दो॰ सौरभ पल्लव सुभग सुठि किए नीलमनि कोरि।

हेम बौर मरकत घवरि लसत पाटमय डोरि॥ २८८॥ नीलमणिको कोरकर अत्यन्त सुन्दर आमके पत्ते बनाये। सोनेके बौर (आमके फूल) और रेशमकी डोरीसे वॅधे हुए पन्नेके बने फलोंके गुच्छे सशोभित हैं॥ २८८॥

ची०-रचे रुचिर बर बंदनिवारे। मनहुँ मनोभवँ फंद सँवारे॥ मंगल कलस अनेक बनाए। ध्वज पताक पट चमर सुहाए॥१॥ ऐसे सुन्दर और उत्तम बंदनवार बनाये मानो कामदेवने फंदे सजाये हों। अनेकों मङ्गल-कलश और सुन्दर ध्वजा, पताका, परदे और चँवर बनाये॥१॥

दीप मनोहर मनिमय नाना । जाइ न बरिन बिचिन्न बिताना ॥ जेहिं मंडप दुलहिनि बेदेही । सो बरने असि मित किब केही ॥ २ ॥ जिसमें मिणिटोंके अनेकों सुन्दर दीपक हैं, उस विचित्र मण्डपका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता । जिस मण्डपम श्रीजानकीजी दुलहिन होंगी, विस कविका एसा दुाँद है जो उसका वर्णन कर सके ॥ २ ॥

दूलहु राष्ट्र रूप गुन सागर। सो विवानु तिहुँ लोक उजागर॥ जनक भवन के सोभा जैसी। गृह गृह प्रति पुर देखिल तैसी॥३॥

जिस मण्डपमें रूप और गुणोंके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी दूरहे होंगे, वह मण्डप तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध होना ही चाहिये। जनकजीके महलकी वैसी चोभा है, वैसी ही शोभा नगरके प्रत्येक घरकी दिखायी देती है॥ ३॥

जोई तेरहुति तेहि समय निहारी। तेहि लबु लगहिं भुवन दस चारी॥ जो संपदा नीच गृह सोहा। सो बिलोकि सुरनायक मोहा॥ ४॥ उस समय जिसने तिरहुतको देखा उसे चौदह भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुरमें नीचके घर भी उस समय जो सम्पदा सुशोभित थी, उसे देखकर इन्द्र भी मोहित हो जाता था॥ ४॥

दो॰ वसइ नगर जेहि लच्छि करि कपट नारि वर वेषु । तेहि पुर के सोभा कहत सकुचहि सारद सेषु ॥२८९॥

जिस नगरमें साक्षात् लक्ष्मीजी कपटसे स्त्रीका सुन्दर वेष बनाकर चसती हैं, उस पुरकी शोभाका वर्णन करनेमें सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं॥ २८९॥

चौ०-पहुँचे दृत राम पुर पावन। हरपे नगर बिछोकि सुहाबन॥
भूप द्वार तिन्द खबरि जनाई। दसरथ नृप सुनि छिए बोछाई॥ १॥
जनकजीके दृत श्रीरामचन्द्रजीकी पिवत्र पुरी अयोध्यामं पहुँचे।
सुन्दर नगर देखकर वे हिंपत हुए। राजद्वारपर जाकर उन्होंने खबर भेजी;
राजा दशरथजीने सुनकर उन्हें बुछा छिया॥ १॥

करि प्रनामु तिन्ह पाती दीन्ही। मुदित महीप आपु उठि लीन्ही॥
वारि विलोचन बाँचत पाती। पुलक गात आई भरि छाती॥ २॥
दूतोंने प्रणाम करके चिट्टी दी। प्रसन्न होकर राजाने स्वयं उठकर उठे
लिया। चिट्टी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल (प्रेम और आनन्दके आँस्)
छा गया, शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आयी॥ २॥

रामु लखनु उर कर बर चीठी। रहि गए कहत न खाटी मीठी॥
पुनि घरि धीर पत्रिका बाँची। हरपी सभा बात सुनि साँची॥ ३॥
इदयम राम और लक्ष्मण है, हाथमें सुन्दर निही है, राजा उसे हाथमें
लिये ही रह गये दिखे हिम्मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर
उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सची बात सुनकर हिपैत हो गयी॥ ३॥

खेल तें प्रहि के कि निष्य हैं सिंह पार्वी प्रिक्त कि तें पार्ती कि सिंह में हैं पार्वी पहिंदी कि सिंह तें पार्ती आई ॥ ४ ॥ प्रहा अति सने हैं सकुचाई। तात कहाँ तें पार्ती आई ॥ ४ ॥ भरतजी अपने मित्रों और भाई शहुनके साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गये। बहुत प्रेमसे सकुचाते हुए पूछते हैं— पिताजी! चिट्टी कहाँसे आयी है ? ॥ ४ ॥

रो०-कुसल प्रानिपय बंधु दोउ अहिंह कहि केहिं देस।

सुनि सनेह साने वचन वाची वहुरि नरेस ॥२९०॥ हमारे प्राणोंसे प्यारे दोनों भाई, कहिये सकुवाल तो हैं और वे किस देशमें हैं ? त्नेहसे सने ये वचन सुनकर राजाने किरसे चिट्टी पढ़ी ॥२९०॥ चौ०—सनि पाती पुलके दोड आता । अधिक सनेह समात न गाता ॥

प्रीति पुनीत भरत के देखी। सकल सभाँ सुखु लहेउ बिसेषी॥ १॥ चिडी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गये। स्नेह इंतना अधिक हो गया कि वह शरीरमें समाता नहीं। भरतजीका पवित्र प्रेम देखकर सारी सभाने विशेष सुख पाया॥ १॥

तब नृप दूत निकट बैठारे। मधुर मनोहर बचन उचारे॥
भेजा कहहु कुसल दोड बारे। तुम्ह नीकें निज नयन निहारे॥ २॥
तब राजा दूतोंको पास बैठाकर मनको हरनेवाले मीठे वचन बोले—
भैया! कहो, दोनों बच्चे कुशलसे तो हैं १ तुमने अपनी आँखोंसे उन्हें
अच्छी तरह देखा है न १ ॥ २॥

स्यामल गौर घरें धनु भाथा। बय किसोर कौसिक मुनि साथा॥
पहिचानहु तुम्ह कहहु सुभाऊ। प्रेम बिबस पुनि पुनि कह राऊ॥ ३॥
साँवले और गोरे शरीरवाले वे धनुष और तरकस धारण किये रहते
हैं, किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनिके साथ हैं। तुम उनको पहचानते
हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेमके विशेष वश होनेसे बार-बार
इस प्रकार कह (पूछ) रहे हैं॥ ३॥

जा दिन तें भुनि गए छवाई। तब तें आज साँचि सुधि पाई॥
कहहु बिदेह कवन बिधि जाने। सुनि प्रिय बचन दूत मुसुकाने॥ ४॥
[भैया!] जिस दिनसे मुनि उन्हें छिवा छे गये, तबसे आज ही
हमने सची खबर पायी है। कहों तो महाराज जनकने उन्हें कैसे पहचाना?
ये प्रिय (प्रेमभरे) वचन सुनकर दूत मुसकराये॥ ४॥

दो॰-सुनह महीपिति मुकु अपनि मुक्कान प्राच्यां का कोउ। रामु लखनु जिन्ह के तनय विस्व विभूपन दोउ॥२९१॥ [ दूलिम् ब्रिह्म Arya ह्वाप्तां निश्चार्ष्व्वांक्षु टीनिणावां वातन्द्विवाप्तां समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम-लक्ष्मण-जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्वके विभूषण हैं ॥ २९१ ॥

चौ ०-पूछन जोगु न तनय तुम्हारे । पुरुपसिंघ तिहु पुर उजिआरे ॥

जिन्ह के जस प्रताप कें आगे। सिस मलीन रिब सीतल लागे॥१॥ आपके पुत्र पृछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुषसिंह तीनों लोकोंके प्रकाशस्वरूप हैं। जिनके यशके आगे चन्द्रमा मिलन श्रीर प्रतापके आगे स्व शीतल लगता है,॥१॥

तिन्ह कहेँ कहिल नाथ किमि चीन्हे। देखिल रबि कि दीप कर लीन्हे॥
सीय स्वयंबर भूप अनेका। सिमटे सुभट एक तें एका॥ र॥
हे नाथ! उनके लिये आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना! क्या
सूर्यको हाथमें दीपक लेकर देखा जाता है! सीताजीके स्वयंवरमें अनेकी
राजा और एक-से-एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे॥ र॥

संभु सरासनु काहुँ न टारा। हारे सकल बीर बरिआरा॥ तीनि लोक महुँ ने भटमानी। सभ के सकित संभु धनु भानी॥३॥ परन्तु शिवजीके धनुषको कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गये। तीनों लोकोंमें जो वीरताके अभिमानी थे, शिवजीके धनुषने सबकी शक्ति तोड़ दी॥३॥

सकइ उठाइ सरासुर मेरू। सोउ हियँ हारि गयउ करि फेरू ॥
जेहिं कीतुक सिवसेलु उठावा। सोउ तेहि सभाँ पराभउ पावा॥ ४॥
बाणासुर, जो सुमेरुको भी उठा सकता था, वह भी हृद्यमें हारकर
परिक्रमा करके चला गया; और जिसने खेलसे ही कैलाशको उठा लिया
था, वह रावण भी उस सभामें पराजयको प्राप्त हुआ ॥ ४॥
दो०-वहाँ

दो॰-तहाँ राम रघुवंसमिन सुनिश्र महा मिहणाल ।
भंजेड चाप प्रयास विनु जिमि गज पंकज नाल ॥२०२॥
हे महाराज! सुनिये, वहाँ (जहाँ ऐसे-ऐसे योद्धा हार मान गर्थ)
रघुवंशमिण श्रीरामचन्द्रजीने विना ही प्रयास शिवजीके धनुषकी वैते ही
तोड़ डाला जैसे हाथी कमलकी उंडीको तोड़ डालता है!॥ २९२॥
चो॰-सुनि सरोष मृगुनायकु आए। बहुत भाँति तिन्ह आँखि देखाए॥
हेविस्तरास्त्र

देखिराम बहु निजधन दीहरा। बहुत भाँति तिन्ह आँखि देखाएँ॥ ।॥
धनुष ट्रामेकी वार्त प्रतिश्व Via श्रीति हुई दिनायुराहान बन कीन्हा॥
धनुष ट्रामेकी वार्त सुनकर परशुरामजी क्रोधमरे आये और उन्होंने
बहुत मकारसे आँखें दिखलायी। अन्तमें उन्होंने भी श्रीरामचन्द्रजीका वि

देखकर उन्हें अपना धनुष द दिया और बहुत प्रकारसे विनती करके वन-को गमन किया ॥ १ ॥

राजन रामु अतुलबल जैसें। तेज निधान लखनु पुनि तेसें॥
कंपिहं भूप बिलोकत जाकें। जिमिगज हिर किसोर के ताकें॥ २॥
हे राजन्! जैसे श्रीरामचन्द्रजी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेजनिधान
फिर लक्ष्मणजी भी हैं, जिनके देखनेमात्रसे राजालोग ऐसे काँप उठते थे
जैसे हाथी सिंहके बच्चेके ताकनेसे काँप उठते हैं॥ २॥

देव देखि तब बालक दोऊ। अब न झाँखि तर आवत कोऊ॥ दूत बचन रचना प्रिय लागी। प्रेम प्रताप बीर रस पागी॥३॥ हे देव! आपके दोनों बालकोंको देखनेके बाद अब आँखोंके नीचे कोई आता ही नहीं (हमारी दृष्टिपर कोई चढ़ता ही नहीं)। प्रेम, प्रताप और वीर-रसमें पगी हुई दूतोंकी वचनरचना सबको बहुत प्रिय लगी॥३॥

सभा समेत राउ अनुरागे। दूतन्ह देन निछावरि लागे॥
किह अनीति ते मूदि काना। धरमु बिचारि सबि सुखु माना॥ ४॥
सभासिहत राजा प्रेममें मग्न हो गये और दूतोंको निछावर देने लगे।
[उन्हें निछावर देते देखकर] यह नीतिविच्छ है, ऐसा कहकर दूत अपने
हाथोंसे कान मूँदने लगे। धर्मको विचारकर (उनका धर्मयुक्त बर्ताव
देखकर) सभीने सुख माना॥ ४॥

दो॰ — तब उठि भूप वसिष्ट कहुँ दीन्हि पत्रिका जाइ।

कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बोलाइ ॥२९३॥

तब राजाने उठकर विशिष्ठजीके पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और

आदरपूर्वक दूतोंको बुलाकर सारी कथा गुरुजीको सुना दी ॥ २९३॥

चौ॰ — सुनि बोले गुरु अति सुखु पाई। एन्य पुरुष कहुँ महि सुख छाई॥

जिमि सरिता सागर महुँ जाहीं। जद्यपि ताहि कामना नाहीं ॥ १॥ सब समाचार सुनकर और अत्यन्त सुख पाकर गुरु बोले—पुण्यात्मा पुरुपके लिये पृथ्वी सुखोंसे छायी हुई है। जैसे निदयाँ समुद्रमें जाती हैं, यद्यपि समुद्रको नदीकी कामना नहीं होती ॥ १॥

तिमिसुखसंपित बिनिह बोलाएँ। धरमसील पिह जाहि सुभाएँ॥ उम्ह गुर बिन्न धेनु सुर सेबी। तसि पुनीत कौसल्या देबी॥२॥ वैसे ही सुख और सम्पत्ति बिना ही बुलाये स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुषके पास जाती हैं विट-**लुमा जै**सेके सुग्क ∨ ब्राज्य मिक्डाम एस और देवताकी सेवा किनेवाले हो, वैसी ही पवित्र कौसल्या देवी भी हैं॥२॥

सुर्वेशं रहे में भारत अगर्मा हुमार्गवांकर के महिला के से कि हिन्स आहा ॥ तुम्ह ते अधिक पुन्य बड़ कार्के। राजन राम सरिस सुत जार्के॥ ३॥ तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत्मं न कोई हुआ, न है और न होने-का ही है। हे राजन्! तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम-सरीखे पुत्र हैं ॥ ३ ॥

बीर बिनीत धरम ब्रत धारी । गुन सागर वर बालक चारी ॥ तुम्ह कहुँ सर्व काल कल्याना । सजहु बरात बजाइ निसाना ॥ ४॥ और जिसके चारों बालक बीर, विनम्न, धर्मका व्रत धारण करनेवाले कौर गुणोंके सुन्दर समुद्र हैं। तुम्हारे लिये सभी कालोंमें कल्याण है। अतएव डंका वजवाकर बारात सजाओ, ॥ ४ ॥

दो॰-चल्रहु वेगि सुनि गुर वचन भलेहिं नाथ सिरु नाइ। भूपित गवने भवन तव दूतन्ह वासु देवाइ ॥२९४॥ और जल्दी चलो। गुरुजीके ऐसे वचन सुनकर, हि नाय! बहुत

अच्छा' कहकर और सिर नवाकर तथा दूतोंको डेरा दिलवाकर राजा महलमें गये ॥ २९४ ॥

चौ०-राजा सबु रनिवास बोलाई। जनक पत्रिका बाचि सुनाई॥ सुनि संदेसु सकल हरपानीं। अपर कथा सब भूप बखानीं॥ १॥ राजाने सारे रिनवासको बुलाकर जनकजीकी पत्रिका बाँचकर सुनायी। समाचार सुनकर सब रानियाँ हर्षसे भर गर्यी । राजाने फिर दूसरी सब वातींका ( जो दूतींके मुखसे सुनी थीं ) वर्णन किया ॥ १ ॥

त्रेम प्रफुव्टित राजिंह रानी । मनहुँ सिखिनि सुनिवारिद बानी ॥ मुद्ति असीस देहिं गुर नारीं। अति आनंद मगन महतारीं॥ २॥ प्रेममें प्रकृत्वित हुई रानियाँ ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोर्सी वाद्टोंकी गरज सुनकर प्रफुल्ळित होती हैं। बड़ी-बूढ़ी [अथवा गुरुओंकी] स्त्रियाँ प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएँ अत्यन्त आनन्द्रमें मग्न हैं ॥ २॥

चेहिं परस्पर अति प्रिय पाती । हृद्यँ लगाइ जुड़ावहिं छाती ॥ राम ठखन के कीरित करनी। बार्राह बार भूपबर बरनी॥ ३॥ उस अत्यन्त पिय पत्रिकाको आपसमें हेकर सब हृद्यसे लगाकर छाती शीतल हरती होता स्वापन अपना आपसम् लेकर सब हरवण की कीर्ति और करनीका नार्यकार किला स्वापन अपने देशरथजीन औराम लक्ष्मणकी कीर्ति और करनीका बारंबार वर्णन किया ॥ ३ ॥

सुनि प्रिप्ति प्रिक्ति है स्वार्थ सिंधा ए । सीनन्द तब महिन्न बालाए ॥ दिए दान आनंद समेता। चले विप्रवर आसिष देता॥ ४॥ 'यह सब मुनिकी कृपा है' ऐसा कहकर वे बाहर चले आये। तब सिनियोंने बाह्यणोंको बुलाया और आनन्दसहित उन्हें दान दिये। श्रेड बाह्यणोंको दुलाया और आनन्दसहित उन्हें दान दिये। श्रेड बाह्यण आदीर्वाद देते हुए चले॥ ४॥

सो॰-जाचक लिए हँकारि दीन्हि निछावरि कोटि विधि। चिरु जीवहुँ सुत चारि चक्रवर्ति दसरत्थ के ॥२९५॥ फिर भिक्षुकोंको बुलवाकर करोड़ों प्रकारकी निछावरें उनको दी। 'चक्रवर्ती महाराज दशरथके चारों पुत्र चिरंजीव हों'॥ २९५॥

चैकवर्ता महाराज दशरथकं चारों पुत्र चिरंजीव हो'।। २९५ ॥ चौ०-कहत चले पहिरें पट नाना । हरिष हने गहगहे निसाना ॥

समाचार सब लोगन्ह पाए। लागे घर घर होन बधाए॥१॥ यों कहते हुए वे अनेक प्रकारके सुन्दर वस्त्र पहन-पहनकर चले। आनन्दित होकर नगाड़ेवालोंने बड़े जोरसे नगाड़ोंपर चोट लगायी। सब लोगोंने जब यह समाचार पाया, तब घर-घर बधावे होने लगे॥१॥

भुवन चारिदस भरा उछाहू। जनकसुता रघुबीर बिभाहू॥ सुनि सुभ कथा लोग भनुरागे। मग गृह गळों सँवारन लागे॥ २॥ चौदहों लोकोंमें उत्साह भर गया कि जानकीजी और श्रीरधुनाथजी-का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेममग्न हो गये और रास्ते, घर तथा गलियाँ सजाने लगे॥ २॥

जद्यपि श्रवध सद्देव सुद्दाविन । राम पुरी मंगलमय पाविन ॥ तद्पि श्रीति के श्रीति सुद्दाई । मंगल रचना रची बनाई ॥ ३ ॥ यद्यपि अयोध्या सदा सुद्दावनी है, क्योंकि वह श्रीरामजीकी मङ्गल-भयी पवित्र पुरी है, तथापि श्रीति-पर-श्रीति होनेसे वह सुन्दर मङ्गलरचनासे सजायी गयी ॥ ३ ॥

ध्वज पताक पट चामर चारू। छावा परम बिचित्र बजारू॥
कनक कलस तोरन मिन जाला। हरद दूब दिध अच्छत माला॥ ४॥
ध्वजा, पताका, परदे और मुन्दर चॅवरोंसे सारा बाजार बहुत ही
अन्दा छाया हुआ है। सोनेके कलश, तोरण, मिणयोंकी झालरें, हलदी,
देव, दही, अक्षत और मालाओंसे—॥ ४॥

हो॰-मंगलसय निज निज भवन लोगन्ह रचे वनाइ। वीर्था सीर्चा-० वजुरुक्क vra क्रीकी चार पुराइ॥२९६॥ लोगोने अपने-अपने घरोंको सजाकर मङ्गलमय बना दिया। गलियों- Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr को चतुरसमसे सीचा और द्वारोपर ] सुन्दर चौक पुराये। चिदन, केशर, कस्त्री और कपूरसे बने हुए एक सुगन्धित द्रवको चतुरसम कहते हैं ] ॥ २९६ ॥

चौ॰-जहँ तहँ ज्थ ज्थ मिलि भामिनि। सिज नव सप्त सकल दुति दामिनि॥ बिधुबद्नीं मृग सावक लोचिन । निज सरूप रित मानु विमोचिन॥ १॥ विजलीकी-सी कान्तिवाली चन्द्रमुखी, हरिनके बच्चेके-से नेत्रोंवाली और अपने मुन्दर रूपसे कामदेवकी स्त्री रतिके अभिमानको छुड़ानेवारी मुहागिनी स्त्रियाँ सभी सोलहों श्रङ्गार सजकर, जहाँ-तहाँ छुंड-की-छुंड

मिलकर, ॥ १॥

गाविं मंगल मंजुल बानीं । सुनि कल रब कलकीठ लजानीं ॥ भूप भवन किमि जाइ बखाना। विस्व बिमोहन रचेउ बिताना॥ २॥ मनोहर वाणीसे मङ्गलगीत गा रही हैं, जिनके सुन्दर स्वरको सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहलका वर्णन कैसे किया जाय, जहाँ विश्वकी विमोहित करनेवाला मण्डप बनाया गया है ॥ २ ॥

मंगल दृब्य मनोहर नाना। राजत बाजत बिपुल निसाना॥ कतहुँ विरिद वंदी उच्चरहीं । कतहुँ वेद धुनि भूसुर करहीं ॥ ३॥ अनेकों प्रकारके मनोहर माङ्गलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत-से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट विरुद्दावली (कुलकीर्ति) का उचारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेदध्विन कर रहे हैं ॥ ३॥

गावहिं सुंदरि मंगल गीता। हे हे नामु रामु अरु सीता॥ बहुत उछाहु भवनु अति थोरा । मानहुँ उमिंग चला चहु औरा ॥ ४ ॥ सुन्दरी स्त्रियाँ श्रीरामजी और श्रीसीताजीका नाम ले-लेकर मङ्गल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यन्त ही छोटा है। इसते [ उसमें न समाकर ] मानो वह उत्साह (आनन्द ) चारों ओर उमह चला है ॥ ४ ॥

दो॰-सोभा दसरथ भवन कइ को कवि वरने पार। जहाँ सकल सुर सीस मिन राम लीन्ह अवतार ॥२९७॥ दशरथके महलकी शोभाका वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचन्द्रजीने अवतार लिया है ॥ २९७ ॥ चौ०-सूप भरत पुनि लिए बोलाई प्रवास अवतार किया है ॥ चलहु बेफ्-रेम्पूबीर बराता । सुनत पुलक पूरे दोउ श्राता ॥ १॥

फिर राजाने भरतजीको बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हांगी

Digitized by Arva Samaj Foundation Chennal and eGangotti और रथ सजाओं, ज़र्न्दों रामचन्द्रजीकी बारातमें चलों। यह सुनते ही दोनों भाई (भरतजी और शत्रुध्नजी ) आनन्दबश पुलक्षे भर गये ॥१॥

भरत सकड़ साहनी बोलाए। शायसु दीन्ह सुदित उठि घाए॥ रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे। बरन बरन बर बाजि बिराजे॥ २॥ भरतजीने सब साहनी (धुड़सालके अध्यक्ष) बुलाये और उन्हें [घोड़ोंको सजानेकी] आज्ञा दी, वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचिके साथ (यथायोग्य) जीनें कसकर घोड़े सजाये। रंग-रंगके उत्तम घोड़े शोभित हो गये॥ २॥

सुभग सकल सुिठ चंचल करनी। धय इव जरत धरत पग धरनी॥
नाना जाति न जाहिं बखाने। निद्दिर पवनु जनु चहत उड़ाने॥ ३॥
सब घोड़े बड़े ही सुन्दर और चञ्चल करनी (चाल) के हैं। वे
धरतीपर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहेपर रखते हों। अनेकों
जातिके घोड़े हैं, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। [ऐसी तेज चालके हैं]
मानो हवाका निरादर करके उड़ना चाहते हैं॥ ३॥

तिन्ह सब छयल भए अस्वारा । भरत सिरस बय राजकुमारा ॥
सब सुंदर सब भूषनधारी । कर सर चाप तून किट भारी ॥ ४ ॥
उन सब घोड़ोंपर भरतजीके समान अवस्थावाले सब छैल-छबीले
राजकुमार सवार हुए । वे सभी सुन्दर हैं और सब आभूषण घारण किये
हुए हैं । उनके हाथोंमें बाण और धनुष हैं तथा कमरमें भारी तरकस
बँधे हैं ॥ ४ ॥

दो०-छरे छवीले छयल सब सूर सुजान नबीन। जुग पदचर असवार प्रति जे असिकला प्रवीन ॥२९८॥ सभी चुने हुए छबीले छैल, शूरबीर, चतुर और नबयुवक हैं। प्रत्येक सवारके साथ दो पैदल सिगाही हैं, जो तलबार चलानेकी कलामें

बड़े निपुण हैं ॥ २९८ ॥

चौ०-बाँधें बिरद बीर रन गाड़े। निकसि भए पुर बाहेर ठाड़े॥
फेरहिं चतुर तुरग गति नाना। हरषहिं सुनि सुनि पनव निसाना॥ १॥
श्रूरताका बाना धारण किए हुए रणधीर बीर सब निकलकर नगरके
बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ोंको तरह-तरहकी चालोंसे फेर रहे
हैं और भेरी तथा नगाड़ेकी आवाज सुन-सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं॥ १॥

रथ सारथिन्ह<sup>्</sup>बिचिन्निण्<mark>यंनीश्</mark>प्रध **ण्या आहाता मृ**जील्सान्न लाए ॥ चर्वेर चारु किंकिनिधुनिकरहीं । भानु जान सोभा अपहरहीं ॥ २॥ Holitized by Arya Samai Foundation Chennal and eGangotti सारिथियोन ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणोका लगाकर रशेंको बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुन्दर चँवर लगे हैं और वंटियाँ सुन्दर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुन्दर हैं मानो सूर्यके रथकी शोभाको छीने लेते हैं।। २।।

सार्वेंकरन क्षरानित हय होते । ते तिन्ह रथन्ह सारिथन्ह जोते ॥ सुंदर सकल अलंकृत सोहे । जिन्हिहिबिलोकत सुनिमनमोहे ॥३॥ अगणित स्यामकर्ण घोड़े थे । उनको सारिथयोंने उन रथोंमें जोत दिया है, जो सभी देखनेमें सुन्दर और गहनोंसे सजाये हुए सुशोभित हैं, और जिन्हें देखकर सुनियोंके मन भी मोहित हो जाते हैं ॥३॥

जे जल चलिं थलिह की नाईं। टाप न वूड़ बेग अधिकाईं॥

अस्त्र सम्न सन्तु साज बनाई। रथी सारिथन्ह लिए बोलाई॥ ४॥ जो जलपर भी जमीनकी तरह ही चलते हैं। वेगकी अधिकतार्षे उनकी टाप पानीमें नहीं हुवती। अस्त्र-शस्त्र और सब साज सजाकर सारिथयोंने रिथयोंको बुला लिया॥ ४॥

दो॰-चढ़ि चढ़ि रथ वाहेर नगर लागी जुरन बरात।

होत सगुन सुंदर सबिह जो जेहि कारज जात ॥२९९॥ रथॉपर चढ़-चढ़कर बारात नगरके बाहर जुटने लगी। जो जिस कामके लिये जाता है, सभीको सुन्दर शकुन होते हैं॥ २९९॥

चौ०-किटत करिवरन्हि परीं भँवारीं। कहिन जाहिं जेहि मांति सँवारीं॥

चले मत्त राज घंट विराजी। मनहुँ सुभग सावन घन राजी। १॥ श्रेष्ठ द्राथियोंपर सुन्दर अंबारियाँ पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजायी गयी थीं, सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटोंसे सुशोभित होकर (घंटे बजाते हुए) चलें, मानो सावनके सुन्दर बादलोंके समूह [गरजते हुए] जा रहे हों॥ १॥

बाहन अपर अनेक विधाना । सिविका सुभग सुलासन जाना ॥
तिन्ह चिह चले बिप्रवर हुंदा । जनु तनु धरें सकल श्रुति छुंदा॥ २॥
सुन्दर पालकियाँ, सुलसे बैठने योग्य तामजान (जो कुर्सातुमा होते
हैं) और रथ आदि और भी अनेकों प्रकारकी सवारियाँ हैं। उनपर श्रेष्ठ
बाह्मणोंके समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदोंके छन्द ही दारीर धारण
किये हुए हों॥ २॥

मागध सृत्रक्षित् Prof. Satya Vrat Shastri Collection. वेसर केंट वृपभ बहु जाती। चले जान चिंह जो जेहि लायक॥ वेसर केंट वृपभ बहु जाती। चले वस्तु भरि अगनित भाँती॥ ३॥ pigitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri मार्रीक्ष, स्त, भाट और गुण गानेवाले सब, जो जिस योग्य थे, वैसी सवारीपर चढ़कर चले। बहुत जातियोंके खबर, ऊँट और बैल असंख्यों प्रकारकी वस्तुएँ लाद-लादकर चले॥ ३॥

कोटिन्ह काँवरि चले कहारा। बिबिध बस्तु को वरने पारा॥ चले सकल सेवक समुदाई। निज निज साजु समाजु बनाई॥४॥ कहार करोड़ों काँवरें लेकर चले। उनमें अनेकों प्रकारकी इतनी वस्तुएँ थीं कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकोंके समूह अपना-अपना साज-समाज बनाकर चले॥ ४॥

दो०-सब कें उर निर्भर हरषु पूरित पुलक सरीर।

कविं देखिवे नयन भरि रामु लखनु दोउ वीर ॥ ३०० ॥ सबके हृदयमें अपार हर्ष है और शरीर पुलकते भरे हैं। [सबको एक ही लालसा लगी है कि] हम श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाइयोंको नेत्र भरकर कब देखेंगे॥ ३००॥

चौ०-गरजिहं गज घंटा धुनि घोरा । स्थ स्व बाजि हिंस चहु कोरा ॥

निदिर घनिह धुर्म्मरिहं निसाना। निज पराइ कछु सुनिश्र न काना॥१॥ हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटोंकी भीषण ध्विन हो रही है। चारों ओर रथोंकी घरघराइट और घोड़ोंकी हिनहिनाइट हो रही है। बादलोंका निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसीको अपनी-परायी कोई बात कानोंसे सुनायी नहीं देती॥ १॥

महा भीर भूपित के द्वारें। रज होइ जाइ पषान पवारें॥
चढ़ी अटारिन्ह देखिह नारीं। लिएँ आरती मंगल थारीं॥२॥
राजा दशरथके दरवाजेपर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहाँ पत्थर
फेंका जाय तो वह भी पिसकर धूल हो जाय। अटारियोंपर चढ़ी स्त्रियाँ
मिक्कल-थालोंमें आरती लिये देख रही हैं॥२॥

गाविह गीत मनोहर नाना । अति आनंदु न जाइ बखाना ॥
तब सुमंत्र दुइ स्यंदन साजी । जोते रिब हय निंदक बाजी ॥३॥
और नाना प्रकारके मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यन्त आनन्दका बखान नहीं हो सकता । तब सुमन्त्रजीने दो रथ सजाकर उनमें सूर्यके
घोड़ोंको भी मात करनेवाले घोड़े जोते ॥ ३॥

दोउ रथ रुचिर भूप पहि आने। नहिं सारद पहिं जाहिं बखाने॥ राज समाजु पिक<sup>0</sup> रेध<sup>ा</sup> स्वीक्ष Yख़ूस्रिश्वेसा **लुंख**ाक्षाति आजा॥४॥ दोनों सुन्दर रथ वे राजा दशरथके पास ले आये, जिनकी सुन्दरताका वर्णन हास्त्राद्धीरोठेभेक्षिनुहर्देशे वाह्ये स्वामार्ववां वर्णन हास्त्री सीमान सनाया गया। और दूसरा जो तेजका पुंज और अत्यन्त ही शोभायमान था, ॥४॥ दो०-तेहिं रथ रुचिर वसिष्ठ कहुँ हरिष चढ़ाइ नरेसु।

आपु चढ़ेउ स्यंद्न सुमिरि हर गुर गौरि गनेसु ॥३०१॥ उस सुन्दर रथपर राजा विशिष्ठजीको हर्पपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी (पार्वती) और गणेशजीका स्मरण करके [दूसरे] रथ-पर चढ़े॥ ३०१॥

चौ - सिहत बिसष्ट सोइ नृप केसें। सुर गुर संग पुरंदर जैसें॥ करि कुल रीति बेद बिधि राऊ। देखि सबहि सब भाँति बनाऊ॥१॥ विशिष्ठजीके साथ [जाते हुए ] राजा दशरथजी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पतिजीके साथ इन्द्र हों। वेदकी विधिसे और कुलकी रीतिके अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकारसे सबे देखकर, ॥ १॥

सुमिरि रामु गुर बायसु पाई। चले महीपति संख वजाई॥ हरपे विबुध बिलोकि बराता। बरपिं सुमन सुमंगल दाता॥शा श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके, गुरुकी आज्ञा पाकर पृथ्वीपित दशरथजी शङ्ख वजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और मुन्दर मङ्गलदायक फूलोंकी वर्षा करने लगे ॥ २ ॥

भयउ कोलाहरू हय गय गाजे। ब्योम बरात बाजने बाजे। सुर नर नारि सुमंगळ गाईं। सरस राग बाजिं सहनाईं ॥३॥ बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने छगे। आकाशमें और बारातमें [दोनों जगह] बाजे वजने लगे। देवाङ्गनाएँ और मनुष्योंकी स्त्रियाँ सुन्दर मङ्गलगान करने लगी और रसीले रागसे सहनाइयाँ बजने लगीं ॥ ३॥

घंट घंटि धुनि बर्नि न जाहीं । सरव करहिं पाइक फहराहीं ॥ करहि विद्यक कोतुक नाना । हास कुसल कल गान सुजाना ॥४॥ यंटे-यंटियोंकी ध्वनिका वर्णन नहीं हो सकता । पैदल चलनेवाले सेवक गण अथवा पटेबाज कसरतके खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं (आकार्य) में कँचे उरुपत्री में ऊँचे उछलते हुए जा रहे हैं )। हँसी करनेमें निपुण और सुन्दर गानेमें चतुर विदूषक ( मसखरे ) तरह-तरहके तमाद्ये कर रहे हैं ॥ ४ ॥ दो०-तुरग नचावहिं कहाँ हैं ।। ४ ॥ वापर चन्यावहिं । वापर चन्याव

नागर नट चितवहिं चितत डगहिं न ताल वँधान ॥३०२॥

सुन्देश्रीजिकुमीर मृदेङ्ग और नगाड़िक राब्द सुनकर घोड़ीका उन्हींके अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे तालके बंधानसे जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चिकत होकर यह देख रहे हैं॥ ३०२॥

चौ०-वनइ न वरनत बनी बराता। होहिं सगुन सुंदर सुभदाता॥ चारा चाषु बाम दिसि छेई। मनहुँ सकल मंगल कहि देई॥१॥ बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुन्दर ग्रुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बार्यी ओर चारा ले रहा है, मानो सम्पूर्ण मङ्गलोंकी सूचना दे रहा हो॥१॥

दाहिन काग सुखेत सुहावा। नकुळ दरस सब काहूँ पाता॥
सानुकूळ वह त्रिविध वयारी। सबट सवाळ भाव वर नारी॥२॥
दाहिनी ओर कौआ सुन्दर खेतमें शोभा पा रहा है। नेवळेका दर्शन
भी सब किसीने पाया। तीनों प्रकारकी (शीतळ, मन्द, सुगन्धित) हवा
अनुकूळ दिशामें चळ रही है। श्रेष्ठ (सुहागिनी) स्त्रियाँ मरे हुए घड़े
और गोदमें बाळक ळिये आ रही हैं॥ २॥

लोवा फिरिफिरिदरसु देखावा। सुरभी सनमुख सिसुहिपिआवा॥ मृगमाला फिरि दाहिनि आई। मंगल गन जनु दीन्हि देखाई॥३॥ लोमड़ी फिर-फिरकर (बार-बार) दिखायी दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ोंको दूध पिलाती हैं। हरिनोंकी टोली [बार्यी ओरसे] घूमकर दाहिनी ओरको आयी, मानो सभी मङ्गलोंका समूह दिखायी दिया॥३॥

छेमकरी कह छेम बिसेषी। स्यामा बाम सुतरु पर देखी॥ सनमुख भायउ दिधि भरु मीना। कर पुस्तक दुइ बिन प्रबीना॥४॥ क्षेमकरी (सफेद सिरवाली चील) विशेष रूपसे क्षेम (कत्याण) कह रही है। श्यामा बायीं ओर सुन्दर पेड़पर दिखायी पड़ी।दही, मछली और दो विद्वान् ब्राह्मण हाथमें पुस्तक लिये हुए सामने आये॥४॥ दो०-मंगलसय कल्यानमय अभिमत फल दातार।

जनु सब साचे होन हित भए सगुन एक बार ॥ ३०३॥ सभी मङ्गलमय, कल्याणमय और मनोवाञ्छित फल देनेवाले शकुन मानो सच्चे होनेके लिये एक ही साथ हो गये॥ ३०३॥

चौ०-मंगल सगुन सुगम सब ताकें। सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाकें॥ राम सरिस बर दुलहिनि सीता। समधी दसरथु जनकु पुनीता॥१॥ स्वयं सगुण ब्रिह्म<sup>0</sup> जिसकि ब्रिश्न्द्रें स्वाकुम्ब्रें क्रिक्ने विलये सब मङ्गल राकुन सुलभ हें। जहाँ श्रीरामचन्द्रजी-सरीखे दूल्हा और सीताजी-जैसी दुलहिक विंपत्वा प्रित्र एव कि एको र समक्षा कि सम्बाधित समिति हैं। १॥ सुनि अस व्याहु सगुन सब नाचे। अब की न्हें बिरंचि हम साँचे॥ एहि विधि की न्ह बरात पयाना। हय गय गार्जाहं हने निसाना॥२॥ ऐसा व्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे [और कहने लगे—] अब ब्रह्माजीने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारातने प्रस्थान किया। धोड़े-हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ोंपर चोट लग रही है॥ २॥

क्षावत जानि भानुकुल केत्। सिरतिन्हि जनक वैधाए सेत्॥ बीच बीच वर वास बनाए। सुरपुर सिरस संपदा छाए॥३॥ स्पैवंदाके पताकास्वरूप दशरथजीको आते हुए जानकर जनकजीने निद्योंपर पुल बँधवा दिये। बीच-बीचमें टहरनेके लिये सुन्दर घर (पड़ाव) बनवा दिये, जिनमें देवलोकके समान सम्पदा छायी है, ॥३॥

असन सयन बरबसन सुहाए । पार्वाहं सब निज निज मन भाए ॥ नित नृतन सुख लखि अनुकूले। सकल बरातिन्ह मंदिर भूले ॥४॥ और जहाँ बारातके सब लोग अपने-अपने मनकी पसंदके अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मनके अनुकूल नित्य निये सुखोंको देखकर सभी बरातियोंको अपने घर भूल गये॥ ४॥ दो०—आवत जानि वरात वर सुनि गहगहे निसान।

सिज गज रथ पद्चर तुरग छेन चले अगवान ॥३०४॥ वड़े जोरसे बजते हुए नगाड़ोंकी आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारातको आती हुईं जानकर अगवानी करनेवाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले ॥ २०४॥

## मासपारायण, दसवाँ विश्राम

चौ॰-कनक कलस भिर कोपर थारा। भाजन लिलत अनेक प्रकारा॥
भरे सुधा सम सब पकवाने। नाना भाँति न जाहिं बखाने॥१॥
[दूध, शर्वत, टंटाई, जल आदिसे] भरकर सोनेके कलश तथा जिसका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृतके समान भाँति-भाँतिके सब पकवानीं से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकारके सुन्दर बर्तन,॥१॥

फल अनेक वर वस्तु सुहाईं। हरिष भेंट हित भूप पठाईं॥ भूपन बसन महामिन नाना। खा सृग ह्य गय बहुबिधि जाना॥२॥ उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुन्दर वस्तुएँ राजाने हर्षित होकर् मेंटें लिये भेजी हिता होकर प्राची प्रकार प्राची हर्षित होकर प्राची प्रकार प्राची हर्षित होकर प्राची प्रकारकी मूल्यवान् मणियाँ (रहत), पक्षी, पश्च, घोड़े, हाथी और बहुत तरहकी सवारियाँ,॥ २॥

**\* वालकाण्ड \*** Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and oGangotri मंगल संगुन सुगंध सुद्दाए। बहुत भौति महिपाल पठाए॥ द्धि चिउरा उपहार अपारा । भरि भरि काँवरि चले कहारा ॥ ३ ॥ तथा बहुत प्रकारके सुगन्धित एवं सुहावने मङ्गल द्रव्य और सगुनके पदार्थ राजाने भेजे। दही, चिउड़ा और अगणित उपहारकी चीजें कॉबरों-में भर-भरकर कहार चले।। ३॥

थगवानन्ह जब दीखि बराता । उर भानंदु पुलक भर गाता ॥ देखि बनाव सहित अगवाना । मुद्ति बरातिन्ह हने निमाना ॥ ४ ॥ अगवानी करनेवालोंको जब बारात दिखायी दी, तब उनके हृदयमें आनन्द छा गया और शरीर रोमाञ्चसे भर गया । अगवानीको सज-धजके साथ देखकर बरातियोंने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाये ॥ ४ ॥ दो०-हरषि परसपर मिलन हित कछुक चले वगमेल।

जनु आनंद समुद्र दुइ मिलत बिहाइ सुवेल ॥ २०५॥ [बराती तथा अगवानोंमेंसे ] कुछ लोग परस्पर मिलनेके लिवे हर्षके मारे बाग छोड़कर (सरपट) दौड़ चले, और ऐसे मिले मानो आनन्दके दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों ॥ ३०५॥ चौ०-बरिष सुमन सुरसुंदरि गावहिं। सुदित देव दुंदुभीं बजावहिं॥

बस्तु सकल राखीं नृप आगें। बिनय कीन्हि तिन्ह अति अनुरागें॥ १ ॥ देवसुन्दरियाँ पूल बरसाकर गीत गा रही हैं, और देवता आनन्दित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। [अगवानीमें आये हुए ] उन लोगोंने सब चीजें दशरथजीके आगे रख दीं और अत्यन्त प्रेमसे विनती की ॥ १ ॥

श्रेम समेत रायँ सत्रु लीन्हा। भे बकसीस जाचकन्हि दीन्हा॥ करि पूजा मान्यता बड़ाई। जनवासे कहुँ चले लवाई॥२॥ राजा दशरथजीने प्रेमसहित सब वस्तुएँ ले लीं, फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकोंको दे दी गयी। तदनन्तर पूजा, आदर-सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासेकी ओर लिवा ले चले ॥२॥

बसन विचित्र पाँवड़े परहीं। देखि धनदु धन मदु परिहरहीं॥ श्रति सुंदर दीन्हेट जनवासा। जहुँ सब कहुँ सब भाँति सुपासा॥ ३॥ विलक्षण वस्त्रोंके पाँवड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुत्रेर भी अपने धनका अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुन्दर जनवासा दिया गया, जहाँ

सबको सब प्रकारका सुभीता था ॥ ३ ॥ जानी सियँ वरात पुर भाई।कछु निज महिमाप्रगीटिजनाई॥ हृद्यँ सुमिरि सब सिद्धि बोलाई । भूप पहुनई करन पठाई॥

प्रकारकीमें प्रभारत अवस्मित्य प्रिक्षित क्षेत्र के प्रविभागित के प्रविभ

िछएँ संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास ॥३०६॥ सीताजीकी आज्ञा सुनकर सब सिद्धियाँ जहाँ जनधासा था वहाँ सारी सम्पदा, सुख और इन्द्रपुरीके भोग-विलासको लिये हुए गर्यो ॥ ३०६॥ चौर-निज निज वास विलोकि बराती।सुरसुख सकल सुलभ सब भाँती॥

विभव भेद कछ कोड न जाना। सकल जनक कर करिं बखाना॥१॥ वरातियोंने अपने-अपने ठहरनेके स्थान देखे तो वहाँ देवताओंके सब सुखोंको सब प्रकारसे सुलभ पाया। इस ऐश्चर्यका कुछ भी भेद कोई जान

न सका। सब जनकजीकी बड़ाई कर रहे हैं ॥ १ ॥

सिय महिमा रघुनायक जानी । हरषे हृद्यँ हेतु पहिचानी ॥ पितु आगमनु सुनत दोउ भाई । हृद्यँ न अति आनंदु अमाई ॥ २ ॥ श्रीरघुनाथजी यह सब सीताजीकी महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचानकर हृद्यमें हिपत हुए । पिता दशरथजीके आनेका समाचार सुनकर दोनों भाइयोंके हृद्यमें महान् आनन्द समाता न था ॥ २ ॥

सकुचन्हकहि न सकत गुरु पाहीं। पितु दरसन ठाउचु मन माहीं॥ विस्वामित्र विनय विह देखी। उपजा उर संतोषु विसेषी॥ ३॥ संकोचवश वे गुरु विश्वामित्रजीसे कह नहीं सकते थे। परन्तु मनमें पिताजीके दर्शनोंकी लाउसा थी। विश्वामित्रजीने उनकी बड़ी नम्रता देखी, तो उनके हत्यों जन्म

तो उनके हृदयमें बहुत सन्तोष उत्पन्न हुआ ॥ ३ ॥

हरिष बंधु दोड हृद्यें लगाए। पुलक अंग अंबक जल छाए॥ चले जहाँ दसरथु जनवासे। मनहुँ सरोबर तकेंद्र पिआसे॥ ४॥ प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयोंको हृद्यसे लगा लिया। उनका वरीर पुलकित हो गया और नेत्रोंमें (प्रेमाश्रुऑका) जल भर आया। व उस जनवासेको चले जहाँ दशरथजी थे। मानो सरोवर प्यासेकी और लक्ष्य करके चला हो॥ ४॥

दों म्पूप बिलोके जयहिं मुनि आवत सुतन्ह समेत। उटे हरिप सुखसिंभु महुँ चले थाह सी लेत॥ ३०७॥ जब राजा **उट्टा**०थानीमें अध्यातिका Shasiri Collection. होकर उटे और मुखके समुद्रमें थाह-सी लेते हुए चले॥ ३०७॥ Digitized by Arva Samai Foundation Chennal and eGangotri चौ०-सुनिहि दंडवत कीन्ह महीसा । बार वार पद रज घरि सीसा ॥

कौसिक राउ लिए उर लाई। किह असीस पूछी कुसलाई॥ १॥ पृथ्वीपति दशरथजीने मुनिकी चरणधूलिको बारंबार सिरपर चढ़ाकर उनको दण्डवत्-प्रणाम किया। विश्वामित्रजीने राजाको उठाकर हृदयसे लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी॥ १॥

पुनि दंडवत करत दोउ भाई। देखि नृपित उर सुखु न समाई॥
सुत हिथँ लाइ दुसह दुख मेटे। मृतक सरीर प्रान जनु मेटे॥ २॥
फिर दोनों भाइयोंको दण्डवत्-प्रणाम करते देखकर राजाके हृदयमें
सुख समाया नहीं। पुत्रोंको [उठाकर] हृदयसे लगाकर उन्होंने अपने
[वियोगजनित] दुःसह दुःखको भिटाया। मानो मृतक शरीरको प्राण
मिल गये हों॥ २॥

पुनि बिसष्ट पद सिर तिन्ह नाए। प्रेम सुदित सुनिवर उर लाए॥ बिप्र बृंद बंदे दुहुँ भाई। मनभावती असीसें पाई॥३॥ फिर उन्होंने विशिष्ठजीके चरणोंमें सिर नवाया। सुनिश्रेष्ठने प्रेमके आनन्दमें उन्हें हृदयसे लगा लिया। दोनों भाइयोंने सब ब्राह्मणोंकी बन्दना की और मनभाये आशीर्वाद पाये॥ ३॥

भरत सहानुज कीन्ह प्रनामा। लिए उठाइ लाइ उर रामा॥ हरपे लखन देखि दोउ भ्राता। मिले प्रेम परिपूरित गाता॥४॥ भरतजीने छोटे भाई शत्रुष्नसिहत श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम किया। श्रीरामजीने उन्हें उठाकर हृद्यसे लगा लिया। लक्ष्मणजी दोनों भाइयोंको देखकर हर्षित हुए और प्रेमसे परिपूर्ण हुए शरीरसे उनसे मिले॥४॥ दो०-पुरजन परिजन जातिजन जाचक मंत्री मीत।

मिले जथाविधि सबिह प्रभु परम कृपाल विनीत ॥ ३०८ ॥ तदनन्तर परम कृपाल और विनयी श्रीरामचन्द्रजी अयोध्यावासियों, कुडम्बियों, जातिके लोगों, याचकों, मन्त्रियों और मित्रों—सभीसे यथा-योग्य मिले ॥ ३०८ ॥

चौ०-रामिह देखि बरात जुड़ानी। प्रीति कि रीति न जाति बखानी॥
रुप समीप सोहिहिं सुत चारी। जनु धन धरमादिक तनुधारी॥ १॥
श्रीरामचन्द्रजीको देखकर बारात शीतल हुई (रामके वियोगमें सबके
हदयमें जो आग जल रही थी, वह शान्त हो गयी)। प्रीतिको रीतिका
वसान नहीं हो स्टिती। राजिक प्रीति चिरा पुरिवाण्या शोमा पा रहे हैं
मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किये हुए हों॥ १॥

सतानंद अरु विष्ठ सचिव गन । मागध सूत विदुष बंदीजन ॥ सहित बरात राउ सनमाना । आयसु मागि फिरे अगवाना ॥ ३ ॥ अगवानीमें आये हुए शतानन्दजी, अन्य ब्राह्मण, मन्त्रीगण, मागध, सूत, विद्वान् और भाटोंने बारातसहित राजा दशरथजीका आदर-सत्कार किया । फिर आज्ञा हेकर वे वापस होटे ॥ ३ ॥

प्रथम बरात लगन तें आई। तातें पुर प्रमोदु अधिकाई॥
ब्रह्मानंदु लोग सब लहहीं। बढ़हुँ दिवस निस्मिबिधि सन कहहीं॥ ४॥
बारात लग्नके दिनसे पहले आ गयी है, इससे जनकपुरमें अधिक
आनन्द ला रहा है। सब लोग ब्रह्मानन्द प्राप्त कर रहे हैं और विधातीं
मनाकर कहते हैं कि दिन-रात बढ़ जायँ (बड़े हो जायँ)॥ ४॥
दो०-रामु सीय सोभा अविध सुकृत अविध दोउ राज।

जह तह पुरजन कहाह अस मिलि नर नारि समाज ॥३०९॥
श्रीरामचन्द्रजी और सीताजी सुन्दरताकी सीमा हैं और दोनों राजा
पुण्यकी सीमा हैं; जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री-पुरुषोंके समूह इकट्ठे ही
होकर यही कह रहे हैं ॥ ३०९ ॥

चौ०-जनक सुकृत मृरित बैदेही। दसरथ सुकृत रामु घर देही॥ इन्द सम काहुँ न सिव अवराधे। काहुँ न इन्ह समान फल लाधे॥ १॥ जनकजीके सुकृत (पुण्य) की मृतिं जानकीजी हें और दशरधजीके सुकृत देह धारण किये हुए श्रीरामजी हैं। इन [दोनों राजाओं] के समान किसीने शियजीकी आराधना नहीं की; और न इनके समान किसीने फल ही पाये॥ १॥

इन्हसमकोउन भयउ जगमाहीं। है निहं कतहूँ होनेउ नाहीं॥ हम सब सकल सुकृत के रासी। भए जग जनिम जनकपुर बासी॥ २॥ इनके समान जगत्में न कोई हुआ, न कहीं है, न होनेका ही है। हम सब भी सम्पूर्ण-सुप्योकिशिशिशिश्व Shastri Collection लेकर जनकपुरके निवासी हुए,॥ २॥ जिन्ध्रां जिन्हों से रिश्व कि विश्व है जि भार्य की सार्य के विश्व सार्य के कि सार्य के कि

कहिं परसपर कोकिलबयनीं। एहि बिआहँ बढ़ लामु सुनयनीं॥ बढ़ें भाग बिधि बात बनाई। नयन अतिथि होइहिं दोड भाई॥ ४॥ कोयलके समान मधुर बोलनेवाली स्त्रियाँ आपसमें कहती हैं कि हे सुन्दर नेत्रोंवाली! इस विवाहमें बड़ा लाभ है। बड़े भाग्यसे विधाताने सब बात बना दी है, वे दोनों भाई हमारे नेत्रोंके अतिथि हुआ करेंगे॥४॥ दो०-बारहिं बार सनेह बस जनक बोलाउव सीय।

लेन आइहिं बंधु दोउ कोटि काम कमनीय ॥३१०॥ जनकजी स्नेहवश बार-बार धीताजीको बुलावेंगे, औरकरोड़ों कामदेवोंके समान सुन्दर दोनों भाई सीताजीको लेने (विदाकराने) आया करेंगे ॥३१०॥ चौ०-विविध भाँति होइहिपहुनाई। प्रियन काहि अस सासुरमाई॥ तबतव राम लखनहि निहारी। होइहिंद सबपुर लोग सुखारी॥१॥

तब तब राम लखनहि निहारी । होइहाँ सब पुर लोग सुखारी ॥ १ ॥ तब उनकी अनेकों प्रकारसे पहुनाई होगी । सखी ! ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी ! तब-तब हम सब नगरनिवासी श्रीराम-लक्ष्मणको

देख-देखकर मुखी होंगे ॥ १॥

सिख जसराम लखन कर जोटा। तेसेइ भूप संग दुइ होटा॥ स्थाम गौर सब अंग सुहाए। ते सब कहाहि देखि जे आए॥ २॥ हे सखी! जैसा श्रीराम-लक्ष्मणका जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजाके साथ और भी हैं। वे भी एक स्थाम और दूसरे गौर वर्णके हैं, उनके भी सब अङ्ग बहुत सुन्दर हैं। जो लोग उन्हें देख आये हैं, वे सब यही कहते हैं॥ २॥

कहा एक में आजु निहारे। जनु विरंचि निज हाथ सँवारे॥
भरतु रामही की अनुहारी। सहसालिख न सकिंह नर नारी॥३॥
एकने कहा—मैंने आज ही उन्हें देखा है; इतने सुन्दर हैं मानो
महााजीने उन्हें अपने हाथों सँवारा है। भरत तो श्रीरामचन्द्रजीकी ही
सकल-स्रतके हैं। स्त्री-पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते॥३॥

लखनु सत्रस्ट्नुः Pावृक्षस्कागुवा∨काव्यक्तिस्तां केतास्तातां अन्या ॥ मन भावहिं मुख बरनि न जाहीं । उपमा कहुँ त्रिभुवन कोउ नाहीं ॥ ४ ॥ त्य्रवाणस्थीर शेषुकिश्लोकी किम्मिक्षिकि हिला विश्वास है विश्वास सभी अङ्ग अनुपम हैं। मनको बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुखसे उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमाके योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है।।।।। छं०-उपमा न कोउ कह दास तुलसी कतहुँ कवि कोविद कहैं।

वल विनय विद्या सील सोभा सिंधु इन्ह से एइ अहैं ॥ पुर नारि सकल पसारि अंचल विधिहि वचन सुनावहीं । व्याहिअहुँ चारिउ भाइ एहिं पुर हम सुमंगल गावहीं ॥

दास तुल्सी कहता है किव और कोविद (विद्वान्) कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है, बल, विनय, विद्या, शील और शोमाके समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुरकी सब स्त्रियाँ आँचल फैलाकर विधाताको यह वचन (विनती) सुनाती हैं कि चारों भाइयोंका विवाह इसी नगरमें हो और हम सब सुन्दर मङ्गल गावें।

सो॰ कहिं परस्पर नारि वारि विलोचन पुलक तन। सिख सबु करव पुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोड ॥३११॥

नेत्रों में [प्रेमाश्रुओंका] जल भरकर पुलकित शरीरसे स्त्रियाँ आपसमें कह रही हैं कि हे सखी! दोनों राजा पुण्यके समुद्र हैं, त्रिपुरारि शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे॥ ३११॥

चौ०-एहि बिधि सकल मनोरथ करहीं। आनँद उमिंग उमिंग उर भरहीं॥

जे नृप सीय स्वयंवर आए। देखि वंधु सब तिन्ह सुख पाए॥ १॥ इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदयको उमँग-उमँगकर (उत्साहपूर्वक) आनन्दसे भर रही हैं। सीताजीके स्वयंवरमें जो राजा आये थे, उन्होंने भी चारों भाइयोंको देखकर सुख पाया॥ १॥

कहतराम जसु विसद बिसाला । निज निज भवन गए महिपाला ॥
गए बीति कछु दिन एहि भाँती । प्रसुदित पुरजन सकल बराती ॥ २॥
श्रीरामचन्द्रजीका निर्मल और महान् यश कहते हुए राजा लोग अपने-अपने घर गये । इस प्रकार कुल दिन बीत गये । जनकपुरिनवासी और वराती सभी बड़े आनन्दित हैं ॥ २॥

मंगल मूल लगन दिनु आवा । हिम रितु अगहनु मासुसुहावा॥
यह तिथिनखतु जोगु बर बारू । लगन सोधि बिधि कीन्ह बिचारू॥ ३॥
मङ्गलेंका मूल लगनका दिन आगु गुरा हिल्लानमुतु और सुह्वित अगहनका महीकि भार्म हिल्ला निर्मुह अपने प्राप्त कि स्वार्थ है। लगन (सहते ) शोधकर बहाजीने उसपर विचार किया, ॥ ३॥

पहें। क्रिस्टिव क्ष्राप्रहरूव इस्तान में हैं पार्टित क्रिस्टिव क्ष्राप्रहरूव क्षेत्र क्षा सुनी सकल लोगन्ह यह बाता। कहाँ जोतिषी क्षाई बिवाता॥ ४॥ और उस (लग्नपत्रिका) को नारद जीके हाथ [जनक जीके यहाँ] मेज दिया। जनक जीके ज्योतिषियोंने भी वही गणना कर रक्ती थी। जब सब लोगोंने यह बात सुनी तब वे कहने लगे—यहाँके ज्योतिषी भी बसा ही हैं ॥ ४॥

दो०-धेनुधूरि बेला विमल सकल सुमंगल मूल। विप्रन्ह कहेउ बिदेह सन जानि सगुन अनुकूल ॥३१२॥ निर्मल और सभी सुन्दर मङ्गलोंकी मूल गोधूलिकी पवित्र बेला आ गयी और अनुकूल शकुन होने लगे, यह जानकर ब्राह्मणोंने जनकजीसे कहा ॥ ३१२ ॥

चौ०-उपरोद्दितद्दि कहेउ नरनाहा। अब विलंब कर कारनु काहा॥
सतानंद तब सचिव बोलाए। मंगल सकल साजि सब ल्याए॥ १॥
तब राजा जनकने पुरोहित शतानन्दजीसे कहा कि अब देरका क्या
कारण है। तब शतानन्दजीने मन्त्रियोंको बुलाया। वे सब मङ्गलका सामान
सजाकर ले आये॥ १॥

संख निसान पनव बहु बाजे। मंगल कलस सगुन सुभ साजे॥ सुभग सुभासिनिगाविंह गीता। करिंह बेद धुनि वित्र पुनीता॥२॥ शङ्क, नगाड़े, ढोल और बहुत-से बाजे बजने लगे तथा मङ्गळ-कलश और ग्रुभ शकुनकी वस्तुएँ (दिध, दूर्वा आदि) सजायी गयी। सुन्दर सुहागिन स्त्रियाँ गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेदकी ध्वनि कर रहे हैं॥२॥

लेन चले सादर एहि भाँती। गए जहाँ जनवास बराती॥
कोसलपित कर देखि समाजू। अतिलघु लाग तिन्हिहि सुरराजू॥ ३॥
सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारातको लेने चले और जहाँ
बरातियोंका जनवासा था, वहाँ गये। अवधपित दशरथजीका समाज
(वैभव) देखकर उनको देवराज इन्द्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे॥३॥

भयउ समउ अब धारिश्र पाऊ। यह सुनि परा नियानहिं घाऊ ॥ गुरिह पूछि करिकुल विधि राजा। चले संग मुनि साधु समाजा ॥ ४॥ [उन्होंने जाकर विनती की हैं। समय हो गया, अब पधारिये। टिट्-० Prof. Satya Vrat Shashi Collection. यह सुनते ही नगाड़ीपर चोट पड़ी। गुरु वाराष्ठ्रजीस पूछकर और कुलकी सब रीतियोंको करके राजा दृहारथजी मित्रयोंक महियोंके सुध्यार्थेके समाजको साथ लेकर चले ॥ ४॥

दो॰-भाग्य विभव अवश्वेस कर देखि देव ब्रह्मादि। छगे स्राहन सहस्र मुख जानि जन्म निज बादि ॥३१३॥

अवधनरेश दशरथजीका भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर, ब्रह्माजी आदि देवता हजारों मुखोंसे उसकी सराहना करने छगे ॥ ३१३॥

चौ०-सुरन्ह सुमंगल अवसरु जाना । वरषिंह सुमन वजाइ निसाना ॥

सिव ब्रह्मादिक बिबुध बरूथा। चढ़े बिमानिह नाना जूथा॥१॥ देवगण सुन्दर मङ्गलका अवसर जानकर, नगाड़े बजा-बजाकर फूल बरसाते हैं। शिवजी, ब्रह्माजी आदि देवबृन्द यूथ (टोलियाँ) बना-बनाकर विमानीपर जा चढ़े,॥१॥

प्रेम पुलक तन हृद्ये उछाहू। चले बिलोकन राम बिलाहू॥
देखि जनकपुर सुर अनुरागे। निज निजलोक सर्बाई लघु लागे॥ २॥
और प्रेमसे पुलकित शरीर हो तथा हृदयमें उत्साह भरकर श्रीरामचन्द्रजीका विवाह देखने चले। जनकपुरको देखकर देवता इतने अनुरक्त
हो गर्वे कि उन सबको अपने-अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे॥ २॥

चितवर्दि चिकत विचित्र बिताना। रचना सकल अलौकिक नाना॥
नगर नारि नर रूप निधाना। सुवर सुधरम सुसील सुजाना॥ ३॥
विचित्र मण्डपको तथा नाना प्रकारकी सब अलौकिक रचनाओंकी
वे चिकृत होकर देख रहे हैं। नगरके स्त्री-पुरुष रूपके भण्डार, सुधई,
श्रेष्ठ धर्मातमा, सुशील और सुजान हैं॥ ३॥

तिन्हिंदे देखि सब सुर सुरनारीं । भण नखत जनु बिधु उजिआरीं ॥
बिधिहिं भयउ आचरज विसेषी । निज करनी कछु कतहुँ न देखी ॥ ४ ॥
उन्हें देखकर सब देवता और देवाङ्गनाएँ ऐसे प्रभाहीन हो गये
जैसे चन्द्रमाके उजियालेमें तारागण भीके पड़ जाते हैं । ब्रह्माजीको विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी (रचना) तो कही
देखी ही नहीं ॥ ४ ॥

दो॰-सिवँ समुझाए देव सव जिन आचरज मुलाहु।
हृदयँ विचारहु धीर धिर सिय रघुवीर विभाहु॥३१४॥
तब शिवजीते स्त्र हैवलुक्किकोल्सक्किक्कावंिक्षलेल स्त्र आधार्यमें मत

महिमानुद्वीद्वात्त्रिक्ष्यिक्ष के क्षेत्रिक्षितिक्षाल्यों है एसम् इश्वर साक्षात् भगवान् ] श्रीरामचन्द्रजीका विवाह है ॥ ३१४ ॥ ची०-जिन्ह कर नामु लेत जग माही। सकल समंगल मुल नसाही॥

करतळ होहिं पदारथ चारी। तेह सिय रामु कहेउ कामारी॥ १॥ जिनका नाम छेते ही जगत्में सारे अमङ्गळोंकी जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ (अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष) मुद्दीमें आ जाते हैं, ये चही [जगत्के माता-पिता] श्रीसीतारामजी हैं; कामके रात्रु शिवजीने ऐसा कहा॥ १॥

पृद्धि विधि सं भु सुरन्ह समुझावा। पुनि आगें बर बसह चलावा॥
देवन्ह देखे दसरथु जाता। महामोद मन पुलकित गाता॥ २॥
इस प्रकार शिवजीने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नन्दीश्वरको आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथजी मनमें बड़े ही प्रसन्न और शरीरसे पुलकित हुए चले जा रहे हैं ॥ २॥

साधु समाज संग मिहदेवा। जनु तनु धरें कर्राह्म सुख सेवा॥
सोहत साथ सुभग सुत चारी। जनु अपवरग सकल तनुधारी॥ ३॥
उनके साथ [परम-हर्षयुक्त ] साधुओं और ब्राह्मणोंकी मण्डली ऐसी
शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे
हों। चारों सुन्दर पुत्र साथमें ऐसे सुशोभित हैं मानो सम्पूर्ण मोक्ष (सालोक्य,
सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य) शरीर धारण किये हुए हों॥ ३॥

मरकत कनक बरन बर जोरी। देखि सुरन्ह भे प्रीति न थोरी॥
पुनि रामिंह बिलोकि हियँ हरषे। नृपिंह सराहि सुमन तिन्ह बरषे॥ ४॥
मरकतमणि और सुवर्णके रंगकी सुन्दर जोड़ियोंको देखकर देवताओंको कम प्रीति नहीं हुई ( अर्थात् बहुत ही प्रीति हुई ) किर रामचन्द्रजीको देखकर वे हृदयम ( अत्यन्त ) हिष्ति हुए और राजाकी सराहना करके
उन्होंने फूल बरसाये॥ ४॥

दो॰-राम रूपु नख सिख सुभग वार्राह वार निहारि। पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारि॥३१५॥ सबसे विकासक भीरामनत्जीके मदर रूपको बार-बार देखते हुए

नखसे शिखातक श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर रूपको बार-बार देखते हुए पार्वतीजीसहित श्रीशिवजीका शरीर पुलिक्त हो गया और उनके नेत्र [प्रमाशुओंके] जलसे भर गये॥ ३१५॥

चौ०-केकि कंट दुत्ति श्लासक् अंगा। उहिंदा हिर्तिहरू बसन सुरंगा॥ ब्याह बिभूषन विविध बनाए। मंगल सब सब भाँति सुहाए॥ १॥ रामिजीकित भोरिकेकिकिकी सिंगाक्षिकिकितिकित्विकिति विवादिकी स्त्रीम स्तरिर है। विजलीका अत्यन्त निरादर करनेवाले प्रकाशमय सुन्दर [पीत] रंगके वस्त्र हैं। सब मङ्गलरूप और सब प्रकारसे सुन्दर भाँति भाँतिके विवादके आभूपण शरीरपर सजाये हुए हैं॥ १॥

सरदिबमलिबिधु बद्दनु सुद्दावन। नयन नवल राजीव लजावन॥
सकल बलौकिक सुंद्ररताई। किंद्द न जाइ मनहीं मन भाई॥ २॥
उनका सुन्दर मुख शररपूर्णिमाके निर्मल चन्द्रमाके समान और
[मनोइर] नेत्र नवीन कमलको लजानेवाले हैं। सारी सुन्दरता अलौकिक
है (मायाकी बनी नहीं है, दिव्य सिचदानन्दमयी है)। वह कही नहीं जा
सकती, मन-दी-मन बहुत प्रिय लगती है॥ २॥

बंधु मनोहर सोहिंह संगा। जात नचावत चपल तुरंगा॥
राजकुर्धेर वर बाजि देखाविंह। वस मसंसक विरिद् सुनाविंहे॥ ३॥
साथमें मनोहर भाई शोभित हैं, जो चञ्चल घोड़ोंको नचाते हुए चले
जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ोंको (उनकी चालको) दिखला रहे हैं
और वंशकी प्रशंसा करनेवाले (मागध-भाट) विकदावली सुना रहे हैं॥३॥

जेहि तुरंग पर रामु बिराजे। गति बिलोकि खगनायकुलाजे॥ किह न जाइ सब भाँति सुहावा। बाजि बेषु जनु काम बनावा॥ ४॥ जिस घोड़ेपर श्रीरामजी विराजमान हैं, उसकी [तेज] चाल देखकर गरुइ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकारसे सुन्दर है। मानो कामदेवने ही घोड़ेका वेष धारण कर लिया हो॥ ४॥ छं०-जनु वाजि वेषु बनाइ मनसिजु राम हित अति सोहई।

आपने वय वल रूप गुन गति सकल भुवन विमोहई ॥ जगमगत जीनु जराव जोति सुमोति मनि मानिक लगे। किंकिनि छलाम लगामु ललित विलोकि सुर नर मुनि ठगे॥

मानो श्रीरामचन्द्रजीके लिये कामदेव घोड़ेका वेप बनाकर अत्यन्त शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल्छे समस्त लोकोंको मोहित कर रहा है। सुन्दर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योतिसे जगमगा रहा है। उनकी सुन्दर बुँधरू लगी लिलत लगामको देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठरों

दो॰-प्रमु मनस्रिक्षिक्षकक्षिमा भार्तु विश्व विष्य विश्व विष

प्रभुकी इच्छामें अपने मनको लीन किये चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। मानो तारागण तथा विजलीसे अलङ्कृत मेघ सुन्दर मोरको नचा रहा हो॥ ३१६॥

चौ०-जेहिं बर बाजि रामु असवारा । तेहि सारदं न बरने पारा ॥

संकर राम रूप अनुरागे। नयन पंचदस अति प्रिय लागे॥ १॥ जिस श्रेष्ठ घोड़ेपर श्रीरामचन्द्रजी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वतीजी भी नहीं कर सकतीं। शङ्करजी श्रीरामचन्द्रजीके रूपमें ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने पंद्रह नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे॥ १॥

हिर हित सहित रामु जब जोहे। रमा समेत रमापित मोहे॥
निरिष्ठ राम छिव बिधि हरषाने। आठइ नयन जानि पछिताने॥ २॥
मगवान् विष्णुने जब प्रेमसिहत श्रीरामको देखा, तब वे [रमणीयताकी मूर्ति] श्रीलक्ष्मीजीके पित श्रीलक्ष्मीजीसिहत मोहित हो गये। श्रीरामचन्द्रजीकी शोभा देखकर ब्रह्माजी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने आठ ही नेत्र
जानकर पछताने लगे॥ २॥

सुर सेनप उर बहुत उछाहू। बिधि ते डेवढ़ लोचन लाहू॥
रामिह चितव सुरेस सुजाना। गौतम श्रापु परम हित माना॥ ३॥
देवताओं के सेनापित स्वामिकार्तिकके हृदयमें बड़ा उत्साह है, क्यों कि
वे बहाजीसे ड्योड़े अर्थात् बारह नेत्रोंसे राम-दर्शनका सुन्दर लाभ उठा रहे
हैं। सुजान इन्द्र [अपने हजार नेत्रोंसे] श्रीरामचन्द्रजीको देख रहे हैं और
गौतमजीके शापको अपने लिये परम हितकर मान रहे हैं॥ ३॥

देव सकल सुरपितिहि सिहाहीं। आज पुरंदर सम कोड नाहीं॥
मुदित देवगन रामिह देखी। नृपसमाज दुहुँ हरपु बिसेषी॥ ४॥
सभी देवता देवराज इन्द्रसे ईर्ष्या कर रहे हैं [और कह रहे हैं] कि
आज इन्द्रके समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्रीरामचन्द्रजीको
देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाजमें विशेष हर्ष छा
रहा है॥ ४॥

छं॰-अति हरषु राजसमाज दुहु दिसि दुंदुभी वाजिह घनी।
वरषिं सुमन सुरहरिष कहि जय जयित जयरघुकुलमनी॥
पहि भाँति जानि वरात आवत वाजिन वहु वाजिही।
रानी सुशासिजि ड्रोबिए परिछन हेतु मंगल साजिही॥
दोनी ओरसे राजसमाजम अस्यन्त हुँप श्रीकाण बड़े जोरसे नगाई
वज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और 'रघुकुलमणि श्रीरामकी जय हो,

२९४ \* रामचरितमानस \*
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri जय हो, जय हो' कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारातको आती हुई जानकर बहुत प्रकारके बाजे बजने छगे और रानी सुहागिन स्त्रियोंको बुलाकर परछनके लिये मङ्गलद्रव्य सजाने लगी।

दो॰-सजि आरती अनेक विधि मंगल सकल सँवारि। चलीं मुदित परिछनि करन गजगामिनि वर नारि ॥३१७॥

अनेक प्रकारसे आरती सजकर और समस्त मङ्गलद्रव्योंको यथायोग्य सजाकर गजगामिनी ( हाथीकी-सी चालवाली ) उत्तम स्त्रियाँ आनन्दपूर्वक परछनके लिये चली ॥ ३१७ ॥

चौ०-बिधुबद्नीं सब सब मृगलोचिन। सब निजतन छिब रित महु मोचिनि॥ पहिरें वरन वरन वर चीरा। सकल विभूपन सर्जे सरीरा॥१॥

सभी स्त्रियाँ चन्द्रमुखी (चन्द्रमाके समान मुखवाली) और सभी मुगलोचनी ( हरिणकी सी आँखोंवाली ) हैं और सभी अपने शरीरकी शोभासे रतिके गर्वको छुड़ानेवाली हैं। रंग-रंगकी सुन्दर साड़ियाँ पहने हैं और दारीरपर सब आभूषण सजे हुए हैं ॥ १ ॥

सकल सुमंगल अंग बनाएँ। करिंह गान कलकंठि लजाएँ॥ कंकन किंकिनि न्पुर बार्जीहं। चालि बिलोकि काम गजलार्जीह ॥ २॥ समस्त अङ्गोंको सुन्दर मङ्गलपदार्थोंसे सजाये हुए वे कोयलको भी लजाती हुई [ मधुर स्वरसे ] गान कर रही हैं। कंगन, करधनी और त्रुपर वज रहे हैं। स्त्रियोंकी चाल देखकर कामदेवके हाथी भी लजा जाते हैं॥२॥

वाजिं वाजने विविध प्रकारा। नभ अरु नगर सुमंगळचारा॥ भर्ची सारदा रमा भवानी। जे सुरतिय सुचि सहज सयानी॥ ३॥ अनेक प्रकारके बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानोंमें सुन्दर मङ्गलाचार हो रहे हैं। शची ( इन्द्राणी ), सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभावसे ही पवित्र और सयानी देवाङ्गनाएँ थीं, ॥ ३ ॥

कपट नारि वर वेष बनाई। मिलीं सकल रनिवासिंह जाई। कर्राई गान कल मंगल बानीं । इरप बिबस सब काहुँ न जानीं ॥ ४॥ वे सब कपटसे सुन्दर स्त्रीका वेष बनाकर रनिवासमें जा मिली और मनोहर वाणीसे मंगलगान करने लगी। सब कोई हर्पके विद्येष वहा थे, अतः किसीने उन्हें पहचाना नहीं ॥ ४ ॥ छं - को जान के हिन्छानिद्धां वस्य प्रता Shastri Collection रिछन चर्छा । छं - को जान के हिन्छानिद्धां वस्य प्रता वस्य प्रता अर्छा ।

कळ गान मधुर निसान वरपहिं सुमन सुर सोभा मळी।

आनंद्रके विलिधिक दूण्ली ि प्रिक्सिल कियाँ विलिधिक दूण्ली कि प्राचित्र कि प्राचित्र

सो न सकिं किह कलप सत सहस सारदा सेषु ॥३१८॥ श्रीरामचन्द्रजीका वरवेप देखकर सीताजीकी माता सुनयनाजीके मनमें जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेषजी सौ कल्पोंमें भी नहीं कह सकते [ अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पोंमें भी नहीं कह सकते ] ३१८ चौ०-नयन नीरु हिट मंगल जानी। परिछनि करिंह मुद्ति मन रानी॥

बेद बिहित अरु कुल आचार । कीन्ह भली विधि सब व्यवहारू ॥ १ ॥ मङ्गल अवसर जानकर नेत्रोंके जलको रोके हुए रानी प्रसन्न मनसे परछन कर रही हैं । वेदोंमें कहे हुए तथा कुलाचारके अनुसार सभी व्यवहार रानीने मलीभाँति किये ॥ १ ॥

पंच सबद धुनि मंगल गाना। पट पाँबड़े परिह बिधि नाना॥ किर आरती अरधु तिन्ह दीन्हा। राम गमनु मंडप तब कीन्हा॥ २॥ पञ्चराब्द (तन्त्री, ताल, झाँझ, नगारा और तुरही—इन पाँच प्रकारके बाजोंके शब्द), पञ्चध्विन, (वेदध्यिन, विन्ध्धिन, जयध्विन, प्रकारके बाजोंके शब्द), और मङ्गलगान हो रहे हैं। नाना प्रकारके शङ्खध्विन और हुद्धध्विन) और मङ्गलगान हो रहे हैं। नाना प्रकारके शङ्खंके पाँवड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने (रानीने) आरती करके अर्ध्य दिया, तब श्रीरामजीने मण्डपमें गमन किया॥ २॥

दसरथु सिहत समाज बिराजे। बिभव बिलोकि लोकपति लाजे॥
समयँ समयँ सुर बरविह फूला। सांति पद्दि महिसुर अनुकूला॥ ३॥
दशरथजी अपनी मण्डलीसिहत विराजमान हुए। उनके वैभवको
देखकर लोकपाल भी लजा गये। समय-समयपर देवता फूल बरसाते हैं
और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शान्ति-पाठ करते हैं॥ ३॥

नम अरु नगर कोलाइल होई। आपनि पर कलु सुनइ न कोई॥ एहि बिधि रिमि<sup>0</sup>मंडिवहिं आष्ट्रपाआडम्बर्ति टालियांका आकाश और नगरमें शोर मच रहा है। अपनी-परायी कोई कुछ Piglitized by Arya Samai Foundation Chennal and eGangotri भी नहीं सुनता । इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी मण्डपमें आर्य और अर्घ देकर आसनपर बैठाये गये ॥ ४॥

छं॰-चेठारि आसन आरती करि निरिष्ठ वरु सुखु पावहीं। मिन वसन भूषन भूरि वार्रीहें नारि मंगल गावहीं॥ ब्रह्मादि सुरवर विप्र वेष वनाइ कौतुक देखहीं। अवलोकिरघुकुल कमल रिव छवि सुफल जीवन लेखहीं॥

आसनपर बैठाकर, आरती करके, दूलहको देखकर स्त्रियाँ सुख पा रही हैं। वे ढेर-के ढेर मणि, वस्त्र और गहने निल्लावर करके मङ्गल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मणका वेष बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुलरूपी कमलके प्रफुल्लित करनेवाले सूर्य श्रीरामचन्द्रजीकी छिब देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं।

दो॰-नाऊ वारी भाट नट राम निछावरि पाइ।

मुदित असीसिंह नाइ सिर हरपु न हद्यँ समाइ ॥३१९॥ नाई, बारी, भाट और नट श्रीरामचन्द्रजीकी निछावर पाकर आनिद्त हो सिर नवाकर आशिष देते हैं; उनके हृद्यमें हर्ष समाता नहीं है ३१९ चौ०-मिले जनकु दसरथु अति प्रीतीं। किर वैदिक लौकिक सब रीतीं॥

मिलत महा दोउ राज बिराजे। उपमा खोजि खोजिकबिलाजे॥ १॥
वैदिक और लौकिक सब रीतियाँ करके जनकजी और दशरथजी
बड़े प्रेमसे मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए, कवि
उनके लिये उपमा खोज-खोजकर लजा गये॥ १॥

लही न कतहुँ हारि हियँ मानी। इन्ह सम एइ उपमा उर आनी।।
सामध देखि देव अनुरागे। सुमन वरिष जसु गावन लागे॥ २॥
जब कहीं भी उपमा नहीं मिली, तब हृदयमें हार मानकर उन्होंने
मनमें यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समधियोंका
मिलाप या परस्पर सम्बन्ध देखकर देवता अनुरक्त हो गये और पूल
बरसाकर उनका यश गाने लगे॥ २॥

जगु बिरंचि उपजावा जब तें। देखे सुने व्याहु बहु तब तें॥
सक्छ भाँति सम साजु समाजू। सम समधी देखे हम आजू॥ ३॥
[ वे कहने लगे—] जबसे बह्याजीने जगत्को उत्पन्न किया, तबसे
हमने बहुत विवाह ते खेल सने हिवा कि का किया किया की र

देव गिर Pigitized by Arya विकाम मिल्डिक कु सुव विकास का की gold ri देत पाँवड़े अरघु सुहाए। सादर जनकु मंडपहिं ल्याए॥४॥ देवताओं की सुन्दर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अडौकिक प्रीति छा गयी । सुन्दर पाँवड़े और अर्घ्य देते हुए जनकजी दशरथजीको आदरपूर्वक मण्डपमें ले आये ॥ ४॥

छं - मंडपु विलोकि विचित्र रचनाँ रुचिरताँ मुनि मन हरे। निज पानि जनक सुजान सब कहुँ आनि सिंघासन धरे।। कुल इप्र सरिस वसिष्ट पूजे विनय करि आसिष लही। कौसिकहि पूजत परम प्रीति कि रीति तौ न परै कही।

मण्डपको देखकर उसकी विचित्र रचना और सुन्दरतासे मुनियोंके मन भी हरे गये (मोहित हो गये)। सुजान जनकजीने अपने हाथोंसे ला-लाकर सबके लिये सिंहासन रक्खे। उन्होंने अपने कुलके इष्ट देवताके समान विशष्टजीकी पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्रजीकी पूजा करते समयकी परम प्रीतिकी रीति तो कहते ही नहीं बनती।

दो०-वामदेव आदिक रिषय पूजे मुदित महीस।

दिए दिव्य आसन सबिह सब सन लही असीस ॥ ३२०॥ राजाने बामदेव आदि ऋषियोंकी प्रसन्न मनसे पूजा की। सभीको द्व्य आसन दिये और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया ॥ ३२० ॥ चौ०-बहुरि कीन्द्रि कोसलपित पूजा। जानि ईस सम भाउ न दूजा॥

कीन्हि जोरि कर बिनय बड़ाई। किह निजभाग्य बिभव बहुताई॥ १॥ फिर उन्होंने कोशलाघीश राजा दशरथजीकी पूजा उन्हें ईश ( महा-देवजी ) के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदनन्तर [ उनके सम्बन्धसे ] अपने भाग्य और वैभवके विस्तारकी सराहना करके हाथ

जोड़कर विनती और बड़ाई की ॥ १ ॥

पूजे भूपति सकल बराती। समधी सम सादर सब भाँती।। भासन उचित दिए सब काहू । कहीं काह मुख एक उछाहू ॥२॥ राजा जनकजीने सब बरातियोंका समधी दशरथजीके समान ही सब पकारसे आदरपूर्वक पूजन किया और सब किसीको उचित आसन दिये। मैं एक मुखसे उस उत्साइका क्या वर्णन करूँ ॥ २ ॥

सकल वरात जिनक किल्मानी श्वास्त्रम्ब अपन जिन्नी वर बानी ।। विधि हरि हरु दिसिपति दिनराऊ। जे जानहिं रघुँबीर प्रभाऊ।।३॥ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotin राजा जनकर्ने दान, मान-सम्मान, विनय और उत्तम वाणीसे सारी बारातका सम्मान किया। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिक्पाल और सूर्य जो श्रीरघुनाथजीका प्रभाव जानते हैं, ॥ ३॥

कपट विश्व बर बेप बनाएँ । कौतुक देखिं सित सचु पाएँ ॥
पूजे जनक देव सम जानें । दिए सुझासन बिनु पिहचानें ॥॥
वे कपटसे ब्राह्मणोंका सुन्दर वेप बनाये बहुत ही सुख पाते हुए सब
टीला देख रहे थे । जनकजीने उनको देवताओं के समान जानकर उनका
पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुन्दर आसन दिये ॥ ४ ॥
छं०-पिहचान को केहि जान सविह अपान सुधि भोरी भई।
आनंदकंदु विलोकि दूलहु उभय दिसि आनँदमई॥
सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दए।

अवलोकि सीलु सुभाउ प्रभुको विबुध मन प्रमुदित भए। कौन किसको जाने-पहिचाने! सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनन्दकन्द दूलहको देखकर दोनों ओर आनन्दमयी स्थिति हो रही है। सुजान (सर्वज्ञ) श्रीरामचन्द्रजीने देवताओंको पहचान लिया और उनकी

मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिये। प्रभुका शील-खभाव देखकर देवगण मनमें बहुत आनन्दित हुए।

दो॰-रामचंद्र मुख चंद्र छवि छोचन चारु चकोर।

करत पान सादर सकल प्रेमु प्रमोद न थोर ॥ ३२१ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके मुखरूपी चन्द्रमाकी छिक्को सभीके सुन्दर नेत्ररूपी चक्कोर आदरपूर्वक पान कर रहे हैं; प्रेम और आनन्द कम नहीं है (अर्थात् बहुत है) ॥ ३२१ ॥

चौ॰-समं विलोक वसिष्ट बोलाए। सादर सतानंदु सुनि आए॥ वेगि कुर्केरि अब आनंदु जाई। चले मुदित मुनि आयसु पाई॥।॥ समय देखकर विश्वष्ठजीने शतानन्दजीको आद्रपूर्वक बुलाय। वे सुनकर आद्रके साथआये। विशिष्ठजीने कहा—] अब जाकर राजकुमारीको शीघ ले आह्ये। मुनिकी आजा पाकर वे प्रसन्न होकर चले॥ १॥

रानी सुनि उपरोहित बानी। प्रमुदित सखिन्ह समेत स्यानी॥
बित्र वध् इल्ड्ड बोलाई। करि कुल रीति सुमंगल गाई॥॥॥
बुद्धिमती रानी पुरोहितकी वाणी सुनकर सखियोंसमेत बड़ी प्रस्त हुई। ब्राह्मणोंकी० किक्सि अक्ट्रीर क्रिक्ट बुद्ध क्रियोंसमेत बड़ी उन्होंने कुल्रीति करके मुन्दर मङ्गलगीत गाये॥ २॥

नारि वेष ज सुर बर बामा स्वरूल सुंभा के hetj स्वामा बाह्य तिन्हिह देखि सुखु पाविंह नारीं। बिनु पहिचानि प्रानहु ते प्यारीं॥ ३॥ श्रेष्ठ देवाङ्गनाएँ, जो सुन्दर मनुष्य-स्त्रियोंके वेशमें हैं, सभी स्वभावसे ही सुन्दरी और स्यामा ( सोलह वर्षकी अवस्थावाली ) हैं। उनको देखकर रिनवासकी स्त्रियाँ सुख पाती हैं और बिना पहचानके ही वे सबको प्राणोंसे भी प्यारी हो रही हैं ॥ ३॥

वार बार सनमानहिं रानी। उमा रमा सारद सम जानी॥ सीय सँवारि समाजु बनाई। मुद्दित मंडपहि चळीं लवाई॥ ४॥ उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वतीके समान जानकर रानी बार-बार उनका सम्मान करती हैं। [रिनवासकी स्त्रियाँ और सिखयाँ ] सीताजीका र्थंगार करके, मण्डली बनाकर, प्रसन्न होकर उन्हें मण्डपमें लिया चलीं ॥४॥ छं ॰ चिल ल्याइ सीतिह सर्खी सादर सिज सुमंगल भामिनी।

नवसप्त साजें सुंदरीं सब मत्त कुंजर गामिनीं॥ कल गान सुनि भुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिल लाजहीं। मंजीर नृपुर कलित कंकन ताल गति वर वाजहीं॥

सुन्दर मङ्गलका साज सजकर [रिनवासकी ] स्त्रियाँ और सिलयाँ आदरसिंहत सीताजीको लिवा चली। सभी सुन्दरियाँ सोलहों शृंगार किये हुए मतवाले हाथियोंकी चालसे चलनेवाली हैं। उनके मनोहर गानको सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेवकी कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजेब, पेंजनी और मुन्दर कंकण तालकी गतिपर बड़े सुन्दर बज रहे हैं। दो॰-सोहति वनिता वृंद महुँ सहज सुहावनि सीय।

छवि ललना गन मध्य जनु सुषमा तिय कमनीय ॥३२२॥ सहज ही सुन्दरी सीताजी स्त्रियोंके समूहमें इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छविरूपी ललनाओंके समृहके बीच साक्षात् परम मनोहर शोभारूपी स्त्री मुशोभित हो ॥ ३२२ ॥

चौ०-सिय सुंदरता बरनि न जाई। लघु मित बहुत मनोहरताई॥ भावत दीखि बरातिन्ह सीता। रूप रासि सब भाँति पुनीता ॥ १ ॥ सीताजीकी सुन्दरताका वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूपकी राशि और सब प्रकारसे पवित्र सीताजीको बरातियोंने आते देखा ॥ १ ॥ सबिह मनहिं मन किए प्रनामा । देखा ॥ १ ॥

हरपे दसरथ सुतन्ह समेता। किह न जाइ उर आनँदु जेता॥ २॥

सिंभीन अधि भिभ-ही मन दिशामि पिक्षियी कि प्रांती समि विद्यान की देखकर तो सभी पूर्णकाम (कृतकृत्य) हो गये। राजा दशरथजी पुत्रींसहित हर्षित हुए। उनके हृदयमें जितना आनन्द था, वह कहा नहीं जा सकता॥२॥

सुर प्रनामु करि बरिसहिं फूला। सुनि कसीस धुनि मंगल मूला॥ गान निसान कोलाहुल भारी। प्रेम प्रमोदु मगन नर नारी॥ ३॥ देवता प्रणाम करके पूल बरसा रहे हैं। मङ्गलोंकी मूल मुनियोंके आशीर्वादोंकी ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ोंके शब्दसे बड़ा शोर

मच रहा है। सभी नर-नारी प्रेम और आनन्दमें मग्न हैं॥ ३॥
एहि बिधि सीय मंडपहिं भाई। प्रमुद्ति सांति पढ़िंह मुनिराई॥
तेहि भवसर कर बिधि ब्यवहारू। दुहुँ कुलगुर सब कीन्ह भचारू॥ ४॥

इस प्रकार सीताजी मण्डपमें आयीं। मुनिराज बहुत ही आनिद्त होकर शान्तिपाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसरकी सब रीति, ब्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुक्ओंने किये॥ ४॥

छं॰-आचारु करि गुर गौरि गनपति मुदित विप्र पुजावहीं।
सुर प्रगटि पूजा लेहिं देहिं असीस अति सुखु पावहीं।
मधुपर्क मंगल दृष्य जो जेहि समय मुनि मन महुँ चहैं।
भरे कनक कोपर कलस सो तब लिएहिं परिचारक रहें।

कुलाचार करके गुक्जी प्रसन्न होकर गौरीजी, गणेशजी और ब्राह्मणोंकी पूजा करा रहे हैं [ अथवा ब्राह्मणोंके द्वारा गौरी और गणेशकी पूजा करवा रहे हैं ]। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अव्यन्त सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी माङ्गलिक पदार्थकी सुनि जिस समय भी मनमें चाहमात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोनेकी परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थोंको लिये तैयार रहते हैं ॥ १ ॥

कुछ रीति प्रीति समेत रिव किह देत सबु सादर कियो ।
पित भाँति देव पुजाइ सीतिह सुभग सिंघासनु दियो ॥
सिय राम अवलोकिन परसपर प्रेमु काहु न लखि परे ।
मन बुद्धि वर वानी अगोचर प्रगट किय कैसें करे ॥२॥
स्वयं स्पर्देव प्रेमसहित अपने कुलकी सब रीतियाँ बता देते हैं और
वे सब आदरपूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा कराके
सिनयोंने सीताकी कि सुर्द्द र सिहासन दिया। श्रीसीताजी और श्रीरामजीका
आपसमें एक दूसरेको देखना तथा उनका परस्परका प्रेम किसीको लख नहीं

पड़ रहा है। जोहें।त्यस्व क्षेत्रमम्बद्धक्रिन्सीत्वताशी हेनसी तप्तरे हैं। उसे तप्तर क्योंकर प्रकट करे ! ॥ २ ॥

रो॰-होम समय तनु धरि अनलु अति सुख आहुति लेहिं। विप्र वेष धरि वेद सव कहि विवाह विधि देहिं ॥३२३॥ इवनके समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुखसे आहुति

प्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मणका वेष घरकर विवाहकी विधियाँ बताये देते हैं ॥ ३२३ ॥

चौ०-जनक पाटमहिषी जग जानी । सीय मातु किमि जाइ बखानी ॥ सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई । सब समेटि बिधि रची बनाई ॥ १ ॥ जनकजीकी जगद्विख्यात पटरानी और सीताजीकी माताका बखान वो हो ही कैसे सकता है! सुयश, सुकृत (पुण्य), सुख और सुन्दरता सबको बटोरकर विधाताने उन्हें सँवारकर तैयार किया है ॥ १ ॥

समउ जानि मुनिवरन्ह बोलाई । सुनत सुन्नासिनि सादर ल्याई ॥ जनक बाम दिसि सोह सुनयना। हिमगिरि संग बनी जनु मयना॥ २॥ समय जानकर श्रेष्ठ मुनियोंने उनको बुलवाया। यह सुनते ही पुरागिनी स्त्रियाँ उन्हें आदरपूर्वक ले आयीं। सुनयनाजी (जनकजीकी पटरानी ) जनकजीकी बार्यी ओर ऐसी सोह रही हैं मानो हिमाचलके साथ मैनाजी शोभित हों ॥ २ ॥

कनक कलस मिन कोपर रूरे। सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुद्ति रायँ अरु रानी । धरे राम के आगें आनी ॥ ३ ॥ पवित्र, सुगन्धित और मङ्गल जलसे भरे सोनेके कलश और मणियों-भी मुन्दर परातें राजा और रानीने आनन्दित होकर अपने हाथोंसे लाकर

भीरामचन्द्रजीके आगे रक्ली ॥ ३॥

पद्दिं बेद मुनि मंगल बानी । गगन सुमन झरि अवसरु जानी ॥ बरु बिलोकि दंपति अनुरागे। पाय पुनीत पखारन लागे॥ ४॥ मुनि मङ्गलवाणीसे वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाशसे खिंकी झड़ी लग गयी है। दूलहको देखकर राजा-रानी प्रेममग्न हो गये भीर उनके पवित्र चरणोंको पखारने लगे।। ४।।

🚧 लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली। न्भ नगर गान निसान जय धुनि उमगि ज्नु चहुँ दिसि चली। जे पद सरोज मुनोज अरि उर सर सदैव विराजहीं। जे सकृत सुमिरत विमलता मन सक्लिक कि भाजहीं॥१॥

जे परिस मुनिवनिता लहीं गित रहीं जो पातकमई।
मकरंदु जिन्ह को संभु सिर सुचिता अवधि सुर वरनई॥
किर मधुप मन मुनि जोगिजन जे सेंड अभिमत गित लहें।
ते पद पखारत भाग्यभाजनु जनकु जय जय सब कहें॥शा
जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनिकी स्त्री अहल्याने, जो पापमयी थी,
परमगित पायी, जिन चरणकमलोंका मकरन्दरस (गङ्काजी) शिवजीके
मस्तकपर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रताकी सीमा बताते हैं; मुनि
और योगीजन अपने मनको भौरा बनाकर जिन चरणकमलोंका सेवन करके
मनोवाञ्चित गित प्राप्त करते हैं; उन्हीं चरणोंको भाग्यके पात्र (बहभागी)
जनकजी धो रहे हैं, यह देखकर सब जय-जयकार कर रहे हैं॥ २॥

वर कुआँरि करतल जोरि साखोचार दोउ कुलगुर करें।
भयोपानिगहनु विलोकि विधि सुर मनुज मुनि आनँद भरें॥
सुख मृल दूलहु देखि दंपति पुलक तन हुलस्यो हियो।
करि लोक वेद विधानु कन्यादानु नृपभूषन कियो॥॥
दोनों कुलेंके गुरु वर और कन्याकी हथेलियोंको मिलाकर शालोबार करने लगे। पाणिग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और पुलि आनन्दमें भर गये। मुखके मूल दूलहको देखकर राजा-रानीका शरीर पुलिक हो गया और हृदय आनन्दके उमँग उठा। राजाओंके अलङ्कारस्वहरूष महाराज जनकजीने लोक और वेदकी रीतिको करके कन्यादान किया॥॥

हिमवंत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दई।
तिमि जनक रामिह सिय समरपी विस्व कल कीरित नई॥
क्यों करें विनय विदेह कियो विदेह मूरित सावँरी।
करि होमु विधियत गाँठि जोरी होन लागीं भावँरी॥।
जैसे हिमवानने शिवजीको पार्वतीजी और सागरने भगवान विश्व समर्थित
व्हमीजी दी थीं। होने डी अस्मिक्तिका कीर सामर्थत समर्थित
की, जिससे विश्वमें सुन्दर नवीन कीर्ति ला गयी। विदेह (जनकजी)

कैसे विनती किलें।tlzedbey Amisi Samasamasamasama किलें। किलेंबिड किलेंबिड

दो॰-जय धुनि वंदी वेद धुनि मंगल गान निसान।

सुनि हरपिहं बरपिहं बिबुध सुरतरु सुमन सुजान ॥३२४॥ जयध्विन, वन्दीध्विन, वेदध्विन मङ्गलगान और नगाड़ोंकी ध्विन सुनकर चतुर देवगण हिंपत हो रहे हैं, और कल्पवृक्षके पूलोंको बरसा रहे हैं ॥ ३२४॥

चौ०-कुअँर कुअँरि कल भावँरि देहीं। नयन लाभु सब सादर लेहीं॥

जाइ न बरिन मनोहर जोरी। जो उपमा कछ कहीं सो थोरी॥ १॥ वर और कन्या मुन्दर भाँवरें दे रहे हैं। सब लोग आदरपूर्वक [उन्हें देखकर] नेत्रोंका परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ीका वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी॥ १॥

राम सीय सुंदर प्रतिछाहीं। जगमगात मिन खंभन माहीं॥
मनहुँ मदन रितिधिर बहु रूपा। देखत राम बिभाहु अनुपा॥ २॥
श्रीरामजी और श्रीसीताजीकी सुन्दर परछाही मिणयोंके खम्मोंमें
जगमगा रही हैं, मानो कामदेव और रित बहुत-से रूप धारण करके
श्रीरामजीके अनुपम विवाहको देख रहे हैं॥ २॥

दरस लालसा सकुच न थोरी। प्रगटत दुरत बहोरि बहोरी॥
भए मगन सब देखनिहारे। जनक समान अपान बिसारे॥ ३॥
उन्हें (कामदेव और रितको) दर्शनकी लालसा और संकोच दोनों
ही कम नहीं हैं (अर्थात् बहुत हैं), इसीलिये वे मानो बार-बार प्रकट होते
और छिपते हैं। सब देखनेवाले आनन्दमग्न हो गये और जनकजीकी
भाँति सभी अपनी सुध भूल गये॥ ३॥

प्रमुदित मुनिन्ह भावेँ रीं केरीं । नेग सहित सब रीति निवेरीं ॥ राम सीय सिर सेंदुर देहीं । सोभा कहि न जाति विधि केहीं ॥ ४ ॥ मुनियोंने आनन्दपूर्वक भाँवरें फिरायीं और नेगसहित सब रीतियोंको पूरा किया । श्रीरामचन्द्रजी सीताजीके सिरमें सिंदूर दे रहे हैं; यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती ॥ ४ ॥

भरन पराग जलजु भरि नीकें।सिसिद्दि भूष भदि लोभ भमीकें॥ बहुरि वसिष्ठ दीिट्ट-अन्नुसाखतांश्रमण्युक्तिकि विकेट एका भासन॥ ४॥ मानो कमलको लाल परागसे अच्छी तरह भरकर अमृतके लोभसे साँप चन्द्रेमिकिव भूषिति क्रिक्षि व्याप्ति हैं पाविष्य हों व्याप्ति समि हिष्मित क्रिक्ष हों क्रिक्ष हों व्याप्ति हों प्रका और सीताजी के मुखको चन्द्रमाकी उपमा दी गयी है ] किर विशिष्ठ जीने आज्ञा दी, तब दूल ह और दुल हिन एक आसनपर बैठे ॥ ५ ॥

छं०-वैठे वरासन रामु जानिक मुद्ति मन दसर्थु भए।
तनु पुलक पुनि पुनि देखि अपने सुकृत सुरतर फल नए॥
भिर भुवन रहा उछाहु राम विवाहु भा सवहीं कहा।
केहि भाँति वरिन सिरात रसना एक यहु मंगलु महा॥१॥
श्रीरामजी और जानकीजी श्रेष्ट आसनपर वैठे; उन्हें देखकर दशर्थजी
मनमें बहुत आनिदत हुए। अपने सुकृतरूपी कल्पवृक्षमें नये फल [आये]
देखकर उनका शरीर वार-वार पुलकित हो रहा है। चौदहों भुवनोंमें
उत्साह भर गया; सबने कहा कि श्रीरामचन्द्रजीका विवाह हो गया। जीम
एक है और यह मंगल महान् है; फिर भला, वह वर्णन करके किस प्रकार
समास किया जा सकता है!॥ १॥

तव जनक पाइ विसष्ट आयसु व्याह साज सँवारि के।
मांडवी श्रुतकीरित उरिमला कुअँरि लई हँकारि के॥
कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुन सील सुख सोभामई।
सव रीति प्रीति समेत करि सो व्याहि नृप भरतिह दई॥२॥
तव विश्वण्जीकी आज्ञा पाकर जनकजीने विवाहका सामान सजाकर
माण्डवीजी, श्रुतकीर्तिजी और उर्मिलाजी-इन तीनों राजकुमारियोंको बुला
लिया। कुश्च्चजकी बड़ी कन्या माण्डवीजीको, जो गुण, शील, सुख और
शोभाकी रूप ही थीं, राजा जनकने प्रेमपूर्वक सब रीतियाँ करके भरतजीकी
व्याह दिया॥ २॥

जानकी लघु भगिनी सकल सुंद्रि सिरोमिन जानि के । सो तनय दीन्ही व्याहि लखनहि सकल विधि सनमानि के॥ जेहि नामुश्रुतकीरति सुलोचिन सुमुखि सव गुन आगरी । सो दई रिपुस्दनहि भूपति रूप सील उजागरी ॥३॥ जानकी जी छोटी बहिन उर्मिलाजीको सब सुन्दरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्याको सब प्रकारसे सम्मान करके, लक्ष्मणजीको ब्याह दिया; और जिनका नाम शुतकीर्ति है और जो सुन्दर नेत्रोंवाली, सुन्दर मुख्ववाली, सब गुणोंकी खाना और कि स्थार सिक्षिक सिक्षिक सिक्ष है। सन्दर मुख्ववाली, सब गुणोंकी खाना और सिक्ष सिक्ष सिक्ष सिक्ष है। सन्दर मुख्ववाली, अनुरूप विश्वपिष्टु श्रिक्षि भिष्ट्या शिष्ट्या शिष्या शिष्ट्या शिष

दूलह और दुलहिनें परस्पर अपने-अपने अनुरूप जोड़ीको देखकर सकुचते हुए हृदयमें हिपत हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुन्दरताकी सराहना करते हैं और देवगण पूल बरसा रहे हैं। सब सुन्दरी दुलहिनें सुन्दर दूल्होंके साथ एक ही मण्डपमें ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीवके हृदयमें चारों अवस्थाएँ (जाप्रत्, स्वप्न, सुष्ति और तुरीय) अपने चारों स्वामियों (विश्व, तैजस, प्रान्न और ब्रह्म) सहित विराजमान हों॥ ४॥

दो॰-मुदित अवधपति सकल सुत वधुन्ह समेत निहारि। जनु पाए महिपाल मनि कियन्ह सहित फल चारि॥३२५॥

सब पुत्रोंको बहुओंसहित देखकर अवधनरेश दशरथजी ऐसे आनन्दित हैं मानो वे राजाओंके शिरोमणि क्रियाओं (यज्ञक्रिया, श्रद्धाक्रिया, योग-क्रिया और ज्ञानक्रिया) सहित चारों फल (अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष) पा गये हों ॥ ३२५॥

ची०-जिस रघुवीर व्याह बिधि बरनी। सकल कुर्जेर व्याहे तेहिं करनी॥

कहि न जाइ कछु दाइज भूरी। रहा कनक मिन मंडपु पूरी॥ १॥ श्रीरामचन्द्रजीके विवाहकी जैसी विधि वर्णन की गयी, उसी रीतिसे सब राजकुमार विवाहे गये। दहेजकी अधिकता कुछ कही नहीं जाती; सारा मण्डप सोने और मणियोंसे भर गया॥ १॥

कंबल बसन बिचित्र पटोरे। भाँति भाँति बहु मोल न थोरे॥
गज रथ तुरग दास अरु दासी। घेनु अलंकृत कामदुद्दा सी॥ २॥
बहुत-से कम्बल, वस्त्र और भाँति-भाँतिके विचित्र रेशमी कपड़े, जो
थोड़ी कीमतके न थे ( अर्थात् बहुमूल्य थे ), तथा द्दाथी, रथ, घोड़े, दासदासियाँ और गहनोंसे सजी हुई कामधेनु-सरीली गायें—॥ २॥

बस्तु अनेक करिश्र किमिकेखा। किह्न न जाइ जानहिं जिन्ह देखा॥ लोकपाल अवलोकि सिहाने। लीन्ह अवधपति सबु सुखु माने॥ ३॥ [ आदि ] अमेको व्यक्तुऍवाईंव ∨क्रिकाकीऽारिकाकीटाक्रेस की जाय। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखक्ष्णिकिपीर्<mark>ठ पान सिक्षावा वि</mark>धानवेश्वीकि रिक्षण<del>्यों १११५ विश्व पुर्वा मानकर</del> प्रसन्नचित्तसे सब कुछ ब्रहण किया ॥ ३ ॥

दीन्ह जाचकन्हि जो जेहि भावा। उबरा सो जनवासेहिं शावा॥
तब कर जोरि जनकु मृदु बानी। बोले सब बरात सनमानी॥ ४॥
उन्होंने वह दहेजका सामान याचकोंको, जो जिसे अच्छा लगा, दे
दिया। जो यच रहा, वह जनवासेमें चला आया। तब जनकजी हाथ
जोड़कर सारी बारातका सम्मान करते हुए कोमल बाणीसे बोले॥ ४॥
छं॰ तनमानि सकल बरात आद्र दान विनय बड़ाइ के।
प्रमुदित महा मुनि वृंद् वंदे पूजि प्रेम लड़ाइ के॥
सिरु नाइ देव मनाइ सब सन कहत कर संपुट किएँ।
सुर साधु चाहत भाउ सिंधु कि तोष जल अंजलि दिएँ॥ १॥
आदर, दान, विनय और बड़ाईके द्वारा सारी बारातका सम्मान कर
राजा जनकने महान् आनन्दके साथ प्रेमपूर्वक लड़ाकर (लाइ करके)
मुनियोंके समृहकी पूजा एवं वन्दना की। सिर नवाकर देवताओंको मनाकर
राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही
चाहते हैं (वे प्रेमसे ही प्रसन्न हो जाते हैं, उन पूर्णकाम महानुभावोंको

कोई कुछ देकर वेंसे सन्तुष्ट कर सकता है); क्या एक अञ्जलि जल देनेसे कहीं समुद्र सन्तुष्ट हो सकता है !।। र ।।

कर जोरि जनक यहोरि बंधु समेत कोसलराय सों। बोले मनोहर बयन सानि सनेह सील सुभाय सों॥ संबंध राजन रावरें हम बड़े अब सब विधि भए। एहि राज साज समेत सेवक जानिवे विनु गथ लए॥ २॥ किर जनक्जी भाईसहित हाथ जोड़कर कोसलाधीश दशर्थजीसे स्नेह, शील और मुन्दर प्रेममें सानकर मनोहर बचन बोले-हे राजन! आपके साथ सम्बन्ध हो जानेसे अब हम सब प्रकारसे बड़े हो गये। इस राज-पाटमहित हम दोनोंको आप बिना दामके लिये हुए सेवक ही समझियेगा॥ २॥

प दारिका परिचारिका करि पालिबीं करुना नई। अपराधु छिमबो बोलि पटए बहुत हीं ढीट्यों कई।। पुनि भाउकुलभूषन सकल सनमान निधि समधी किए। कहि जाति निर्ध बिनती परस्पर प्रेम परिपूरन हिए ॥३॥ इन लड़िक्कोंको १००६ स्वी/कोर्डिके स्वी/कोर्डिके स्वी/कोर्डिके स्वी/कोर्डिके स्वीलिके

कीजियेगा। मैने बड़ी दिठाई को कि आपको यहाँ बुटा मेजा, अपराध समा कीजियेगा। फिर सूर्यकुलके भूषण दशरथजीने समधी जनकजीको सम्पूर्ण समानका निधि कर दिया ( इतना सम्मान किया कि वे सम्मानके भण्डार ही हो गये )। उनकी परस्परकी विनय कही नहीं जाती, दोनोंके इदय प्रेमसे परिपूर्ण हैं ॥ ३॥

वृंदारका गन सुमन वरिसहिं राउ जनवासेहि चले।
दुंदुभी जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौत्हल भले॥
तय सखीं मंगल गान करत मुनीस आयस पाइ कै।
दूलह दुलहिनिन्ह सहित सुंदरि चलीं कोहवर ल्याइ कै॥४॥
देवतागण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवासेको चले। नगाड़ेकी ध्विन,
जयध्विन और वेदकी ध्विन हो रही है; आकाश और नगर दोनोंमें खूब
जौतूहल हो रहा है (आनन्द छा रहा है)। तब मुनीश्वरकी आज्ञा पाकर
सुन्दरी सखियाँ मङ्गलगान करती हुई दुलहिनोंसहित दूवहोंको लिवाकर
कोहबरको चलीं॥४॥

होत-पुनिपुनि रामिह चितव सिय सकुचितिमन सकुचैन ।
हरत मनोहर मीन छिव प्रेम पिआसे नैन ॥३२६॥
सीताजी बार बार रामजीको देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर
उनका मन नहीं सकुचाता । प्रेमके प्यासे उनके नेत्र सुन्दर मछिवयोंकी
छित्रको हर रहे हैं ॥ ३२६ ॥

मासपारायण, ग्यारहवाँ विश्राम

चौ०-स्याम सरीह सुभाय सुहावन । सोभा कोटि मनोज लजावन ॥ जावक जुत पद कमल सुहाए । मुनिमन मधुप रहत जिन्ह छाए॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्रजीका साँवला शरीर स्वभावसे ही मुन्दर है । उसकी शोभा करोड़ों कामदेवीको लजानेवाली है । महावरसे युक्त चरणकमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिनपर मुनियोंके मनरूपी भारे सदा छाये रहते हैं ॥ १ ॥

पीत पुनीत मनोहर घोती। हरित बाल रिव दामिनि जोती॥
कल किंकिनिकटि सूत्र मनोहर। बाहु विसाल बिभूपन सुंदर॥२॥
पित्र और मनोहर पीली घोती प्रातःकालके सूर्य और विजलीकी
ज्योतिको हरे लेती है। कमरमें सुन्दर किंकिणी और कटिसूत्र हैं। विशाल
भुजाओं में सन्दर आभूषण स्कोभित हैं॥२॥

भुजाओं में मुन्दर आभूषण सुशोभित हैं ॥ २ ॥ पीत जनेज महाछाब देई । कर सुद्धिका चीरि छेई ॥ सोहत ब्याह साज सब साजे । उर भायत उरभूषन राजे ॥ ३॥ पीला जनेक महान् शोभा दे रहा है। हाथकी अँगूठी चित्तको चुरा लेती है, ब्याहके सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छातीपर हुद्यपर पहननेके सुन्दर आभृषण सुशोभित हैं॥ ३॥

पिश्वर उपरना कालासोती। दुहुँ आँचरन्हि छगे मिन मोती॥
नयन कमल कल कुंडल काना। बदनु सकल सौंदर्ज समाना॥४॥
पीला दुपट्टा काँखासोती (जनेककी तरह) शोभित है, जिसके दोनों
छोरोंपर मणि और मोती लगे हैं। कमलके समान सुन्दर नेत्र हैं, कानोंमें
सुन्दर कुण्डल हैं और मुख तो सारी सुन्दरताका खजाना ही है॥४॥

सुंदर भृकुटि मनोहर नासा । भाल तिलकु रुचिरता निवासा ॥ सोहत मौरु मनोहर माथे । मंगलमय मुकुता मनि गाथे ॥ ५ ॥ सुन्दर मौहें और मनोहर नासिका है । ललाटपर तिलक तो सुन्दरता का घर ही है । जिसमें मङ्गलमय मोती और मणि गुँथे हुए हैं, ऐसा

मनोहर मौर माथेपर सोह रहा है ॥ ५ ॥

छं॰-गाथे महामिन मौर मंजुल अंग सब चित चोरहीं।
पुर नारि सुर सुंदरीं बरिह बिलोिक सब तिन तोरहीं।
मिन वसन भूपन बारि आरित करिह मंगल गावहीं।
सुर सुमन बरिसिंह सृत मागध बंदि सुजस सुनावहीं।। १॥
सुन्दर मौरमें बहुमूल्य मीणयाँ गुँथी हुई हैं, सभी अङ्ग चित्तकों
चुराये छेते हैं। सब नगरकी स्त्रियाँ और देवसुन्दरियाँ दूलहको देखकर
तिनका तोड़ रही हैं (उनकी बलैयाँ ले रही हैं) और मिण, बस्न तथा
आभूषण निछावर करके आरती उतार रही और मङ्गलगान कर रही हैं।
देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत, मागध तथा भाट सुयश सुना रहे हैं।।१॥

कोहवरहिं आने कुअँर कुअँरि सुआसिनिन्ह सुखपाइ के। अति प्रीति छौकिक रीति छार्गी करन मंगल गाइ के ॥ छहकौरि गौरि सिखाव रामिह सीय सन सारद कहें । रिनवास हास बिलास रस वस जन्मको फल सब लहें ॥ २॥ सहागिनी क्रियाँ मुख पाकर कुँअर और कुमारियोंको कोहबर (कुछदेवताके स्थान) में लायी और अत्यन्त प्रेमसे मङ्गलगीत गा-गाकर लेकिक रीति करने छगी। पार्वतीजी श्रीरामचन्द्रजीको लहकौर (वर-वर्धू का परस्पर प्रास देना ) सिखादी हैं। और सस्तिहिन्नि सीताजीको सिखादी हैं। रिनवास हिस्-विलासके सानन्दमं मगन है, [श्रीरामनी और सीताजीको देख-देखकर] सभी जन्मका परम फल प्राप्त कर रही हैं॥ २॥

निजपानि मिन महुँ देखि अति मूरित सुरूपनिधान की ।
चालित न भुजवली विलोकिन विरह भय वस जानकी ॥
कीतुक विनोद प्रमोद प्रेमु न जाइ किह जानिहं अलीं ।
वरकुआँरि सुंदर सकल सखीं लवाइ जनवासेहि चलीं ॥ ३ ॥
अपने हाथकी मणियोंमें सुन्दर रूपके भण्डार श्रीरामचन्द्रजीकी परछाहीं दोख रही है । यह देखकर जानकीजी दर्शनमें वियोग होनेके भयसे
बाहुरूपी लताको और दृष्टिको हिलाती-डुलाती नहीं हैं । उस समयके हँसीखेल और विनोदका आनन्द और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सिखयाँ
ही जानती हैं । तदनन्तर वर कन्याओंको सब सुन्दर सिखयाँ जनवासेको
लिवा चलीं ॥ ३ ॥

तेहि समय सुनिअअसीस जहँ तहँ नगर नभ आनँ दु महा।
चिरु जिअहुँ जोरीं चारु चाखो मुदित मन सबहीं कहा ॥
जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोकि प्रभु दुंदुभि हनी।
चले हरिष वरिष प्रसून निज निज लोक जय जय अमी ॥४॥
उस समय नगर और आकाशमें नहाँ सुनिये वहीं, आशीर्वादकी ध्वनि
सुनायी दे रही है और महान् आनन्द छाया है। सभीने प्रसन्न मनसे
कहा कि सुन्दर चारों जोड़ियाँ चिरंजीवी हों। योगिराज, सिद्ध, मुनीश्वर
और देवताओंने प्रमु श्रीरामचन्द्रजीको देखकर दुन्दुभी बजायी और हर्षित
होकर फूलोंकी वर्षा करते हुए तथा 'जय हो, जय हो, जय हो' कहते हुए
वे अपने-अपने लोकको चले॥ ४॥

दो॰-सहित वधूटिन्ह कुअँर सव तब आए पितु पास।

सोभा मंगल मोद भरि उमगेउ जनु जनवास ॥ ३२७॥ तत्र सत्र (चारों) कुमार बहुओंसहित पिताजीके पास आये। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा, मङ्गल और आनन्दसे भरकर जनवासा उमइ पड़ा हो॥ ३२७॥

चौ०-पुनि जेवनार भई बहु भाँती। पठए जनक बोलाइ बराती॥
परत पाँवड़े बसन अन्पा। सुतन्इ समेत गवन कियो भूपा॥ १॥
फिर वहुत प्रकारकी रसोई बनी। जनकजीने बरातियोंको बुला भेजा।
राजा दशरथजीने पुत्रोंसहित गमन किया। अनुपम बस्लोंके पाँवड़े पड़ते
जाते हैं॥ १॥

सादर सत्र केट-काचिर्ण पश्चिक्ष भाक्षिक्षीत्रीं Collegion बेठारे ॥ घोए जनक अवधपति चरना । सीलु सनेहु जाइ नहिं बरना ॥ २ ॥

आदरके साथ सबके चरण घोये और सबको यथायोग्य पीढोंपर बै<mark>टाया । तब जनकजीने अवधपति दशरथजीके चरण धोये । उनका</mark> शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता॥ २॥

बहुरि राम पद पंकज घोए। जे हर हृदय कमल महुँ गोए॥ तीनिउ भाइ राम सम जानी । घोए चरन जनक निज पानी ॥ ३॥ फिर श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंको घोया, जो श्रीदावजीके हृदय-कमलमें छिपे रहते हैं। तीनों भाइयोंको श्रीरामचन्द्रजीके ही समान जान कर जनकजीने उनके भी चरण अपने हाथोंसे घोये ॥ ३॥

**क्षा**सन उचित सबहि नृप दीन्हे । बोलि सूपकारी सब लीन्हे ॥ सादर लगे परन पनवारे। कनक कील मिन पान सँवारे॥ ४॥ राजा जनकजीने सभीको उचित आसन दिये और सब परसनेवालीं को बुला लिया। आदरके साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मणियोंके पत्तींसे सोनेकी कील लगाकर बनावी गयी थी।। ४ ॥

दो॰-स्पोदन सुरभी सरिप सुंदर खादु पुनीत। छन महुँ सब कें परुसि गे चतुर सुआर विनीत ॥ ३२८ ॥ चतुर और विनीत रसोइये सुन्दर स्वादिष्ट और पवित्र दाल-भात और गायका [ मुगन्धित ] घी क्षणभरमें सबके सामने परस गये ॥ ३२८॥ चौ०-पंच कवर करि जेवन लागे। गारि गान सुनि स्रति अनुरागे॥

भौति अनेक परे पकवाने। सुधा सरिस नहिं जाहिं बखाने॥ १॥ सब लोग पंचकीर करके ( अर्थात् 'प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा' इन मन्त्रींका उचारण करते हुए पहले पाँच प्राप्त लेकर ) भोजन करने लगे। गालीका गाना मुनकर वे अत्यन्त प्रेममग्न हो गये। अनेकों तरहके अमृतके समान (स्वादिष्ट) पकवान परसे गये, जिनका बखान नहीं हो सकता ॥ १॥

परुसन छने सुआर सुजाना । विजन विविध नाम को जाना ॥ चारि भौति भोजन विधि गाई। एक एक विधि बरनि न जाई॥ २॥ चतुर रसोइये नाना प्रकारके व्यञ्जन परसने लगे, उनका नाम कीन जानता है। चार प्रकारके (चर्च्य, चोध्य, हेहा, पेय अर्थात् चन्नाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खानेयोग्य) भोजनकी विधि कही गयी है, उनमेंसे एक-एक टिमियों इक्सिन पार्व है। उनमेंसे एक-एक टिमियों इक्सिन पार्व है। इसे पार्व हैं। इसे पा किया जा सकता ॥ २ ॥

छरस रुचिर बिजन बहु जाती। एक एक रस अगनित भाँती॥ जेवँत देहिं मधुर धुनि गारी। छे छे नाम पुरुष अन्त नारी॥३॥ छहों रसोंके बहुत तरहके सुन्दर (स्वादिष्ट) ब्यज्जन हैं। एक एक रसके अनिगनती प्रकारके बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों-के नाम छे-छेकर स्त्रियाँ मधुर ध्वनिसे गासी दे रही हैं (गासी गा रही हैं)

समय सुद्दाविन गारि विराजा। हँसत राउ सुनि सिंदत समाजा॥
एहि बिधि सबदीं भोजनु कीन्हा। आदर सिंदत आचमनु दीन्हा॥ ४॥
समयकी सुद्दावनी गाली शोभित हो रही है। उसे सुनकर समाजसिंदत राजा दशरथजी हँस रहे हैं। इस रीतिसे सभीने भोजन किया और
तम सबको आदरसिंदत आचमन ( द्दाथ-मुँह धोनेके लिये जल) दिया
गया॥ ४॥

दो॰-देइ पान पूजे जनक दसरथु सहित समाज। जनवासेहि गवने मुदित सकल भूप सिरताज॥ ३२९॥ फिर पान देकर जनकजीने समाजसहित दशरथजीका पूजन किया।

सम राजाओं के सिरमीर (चक्रवर्ता) श्रीदशरथजी प्रसन्न होकर जनवासे-को चले ॥ ३२९॥

चौ०-नित नृतन मंगल पुर माहीं। निमिष सिरस दिन जामिनि जाहीं॥
बड़े भोर भूपतिमनि जागे। जाचक गुन गन गावन लागे॥१॥
जनकपुरमें नित्य नये मङ्गल हो रहे हैं। दिन और रात पलके
समान बीत जाते हैं। बड़े सबेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथजी जागे।
याचक उनके गुणसमृहका गान करने लगे॥१॥

देखि कुकॅर बर बधुन्ह समेता। किमि किह जात मोदु मन जेता॥
प्राविक्रया किर गे गुरु पाहीं। महाप्रमोदु प्रेमु मन माहीं॥ २॥
चारों कुमारोंको मुन्दर बधुओं सहित देखकर उनके मनमें जितना
आनन्द है, वह किस प्रकार कहा जा सकता है १ वे प्रातः किया करके गुरु
विशिष्ठजीके पास गये। उनके मनमें महान् आनन्द और प्रेम भरा है॥ २॥

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri अब सब बिप्र बोलाइ गोसाई । देहु धेनु सब भाँति बनाई ॥ सुनि गुर करि महिपाल बड़ाईं। पुनि पठए मुनि बृंद बोलाईं॥ ४॥ हे स्वामिन्! अव सब बाह्मणोंको बुलाकर उनको सब तरह [गहनों-कपड़ों ] से सजी हुई गायें दीजिये । यह सुनकर गुरुजीने राजाकी बड़ाई करके फिर मुनिगणोंको बुखवा भेजा॥ ४॥

दो॰-बामदेउ अरु देवरिषि वालमीकि जावालि।

आए मुनिवर निकर तब कौसिकादि तपसाळि॥ ३३०॥ तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जावालि और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियोंके समृह-के-समृह आये ॥ ३३० ॥

चौ०-दंड प्रनाम सबिह नृप कीन्हे । पूजि सप्रेम बरासन दीन्हे ॥ चारि लच्छ वर घेनु मगाई। काम सुरिभ सम सील सुहाई॥ १॥ राजाने सबको दण्डवत्-प्रणाम किया और प्रेमसहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिये। चार लाख उत्तम गायें मँगवायीं, जो कामधेतु-के समान अच्छे स्वभाववाली और सुहावनी थीं ॥ १ ॥

सब विधि सकल अलंकृत कीन्हीं। सुदित महिप महिदेवन्ह दीन्हीं॥ करत बिनय बहुबिधि नरनाहू । लहेउँ आजु जग जीवन लाहू ॥ २॥ उन सबको सब प्रकारसे [गहनों-कपड़ोंसे ] सजाकर राजाने प्रसन होकर भ्देव ब्राह्मणोंको दिया। राजा बहुत तरहसे विनती कर रहे हैं कि जगत्में मैंने आज ही जीनेका लाम पाया ॥ २ ॥

पाइ असीस महीसु अनंदा। लिए बोलि पुनि जाचक बृंदा॥ कनक बसन मनि हय गय स्यंदन । दिए बूझि रुचि रविकुलनंदन ॥ ३ ॥ [ब्राह्मणोंसे ] आशीर्वाद् पाकर राजा आनन्दित हुए । फिर याचकी के समूहोंको बुछवा छिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, बस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ ( जिसने जो चाहा सो ) सूर्यकुलको आनन्दित करनेवाले दशरथजीने दिये ॥ ३ ॥

चले पढ़त गावत गुन गाथा । जय जय जय दिनकर कुल नाथा ॥ एहिबिधि रामविआह उछाहू। सकह न बरनि सहस मुख जाहू॥ ४॥ वे सब गुणानुबाद गाते और 'सूर्यकुलके स्वामीकी जय हो, जय हो, जय हो' कहते हुए चले। इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके विवाहका उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्र मुख हैं वे शेषजी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते ॥४॥ दो॰-बार बार क्लेफ्सिका अध्य Vretting नाई कह राउ।

यह सबु सुखु मुनिराज तब रुपा कटाच्छ पसाउ ॥३३१॥

# বাভ্যমণ্ড \*
Digitized by Arya Samai Foundation Chennai and eGangotri

बार-बार विश्वामित्रजीके चरणोंमें सिर नवाकर राजा कहते हैं—हे मुनिराज ! यह सब सुख आपके ही कृपाकटाक्षका प्रसाद है ॥ ३३१॥ ची०-जनक सनेहु सीछ करत्ती। नृषु सब भाँति सराह बिभूती॥

दिन उठि बिदा अवधपित मागा। राखिह जनकु सिहत अनुरागा॥ १॥ राजा दशरथजी जनकजीके स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्यकी सब प्रकारसे सराहना करते हैं। प्रतिदिन [सबेरे] उठकर अयोध्यानरेश विदा माँगते हैं। पर जनकजी उन्हें प्रेमसे रख लेते हैं॥ १॥

नित नृतन आदर अधिकाई। दिन प्रति सहस भाँति पहुनाई॥
नित नव नगर अनंद उछाहू। दसरथ गवनु सोहाइ न काहू॥ २॥
आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकारसे मेहमानी
होती है। नगरमें नित्य नया आनन्द और उत्साह रहता है, दशरथजीका
जाना किसीको नहीं सुहाता॥ २॥

बहुत दिवस बीते एहि भाँती। जनु सनेह रजु बँधे बराती॥
कौसिक सतानंद तब जाई। कहा बिदेह नृपिह समुझाई॥३॥
इस प्रकार बहुत दिन बीत गये, मानो बराती स्नेहकी रस्सीसे बँध
गये हैं। तब विश्वामित्रजी और शतानन्दजीने जाकर राजा जनकको
समझाकर कहा—॥३॥

अब दसरय कहें आयसु देहू। जद्यपि छाड़िन सकहु सनेहू॥
भलेहिंनाथ कहि सचिव बोलाए। किह जयजीव सीस तिन्ह नाए॥ ४॥
यद्यपि आप स्नेह [वश उन्हें] नहीं छोड़ सकते, तो भी अब
दशरथजीको आज्ञा दीजिये। 'हे नाथ! बहुत अच्छा' कहकर जनकजीने
मिन्त्रियोंको बुलवाया। वे आये और 'जय जीव' कहकर उन्होंने मस्तक
नवाया॥ ४॥

दो०-अवधनाथु चाहत चलन भीतर करहु जनाउ।
भए प्रेम बस सचिव सुनि विप्र सभासद राउ ॥३३२॥
[जनकजीने कहा-] अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर (रिनवासमें) खबर कर दो। यह सुनकर मन्त्री, ब्राह्मण, सभासद् और राजा जनक भी प्रेमके वहा हो गये॥ ३३२॥

चौ॰-पुरवासी सुनि चिलिहि बराता। वृज्ञत बिकल परस्पर बाता॥ सत्य गवनु सुनि सब बिलखाने। मनहु साँज्ञ सरसिज सकुचाने॥ १॥ जनकपुरवासियों हिट-सुक्।िक्डिबल्स्स्प्रस्थाः आस्त्रसींद्रशास्त्रां के व्याकुल होकर एक-दूसरेसे बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri उदास हो गय माना सन्ध्याके समय कमल सकुचा गये हो ॥ १ ॥

जहँँ जहँ भावत बसे बराती । तहँ तहँ सिद्ध चला बहु भाँती ॥ विविध भाँति मेवा पक्षवाना । भोजन साजु न जाइ बखाना ॥ २ ॥ आते समय जहाँ-जहाँ बराती टहरे थे, वहाँ-वहाँ बहुत प्रकारका सीधा (रसोईका सामान ) मेजा गया । अनेकों प्रकारके मेवे, पक्षवान और भोजनकी सामग्री जो बखानी नहीं जा सक्ती—॥ २ ॥

भिर भिर वसहँ अपार कहारा। पठईं जनक अनेक सुसारा॥
तुरग लाख रथ सहस पचीसा। सकल सँवारे नख अरु श्लीसा॥ ३॥
अनिगनत बैलों और कहारोंपर भर-भरकर (लाद-लादकर) भेजी
गयी। साथ ही जनकजीने अनेकों सुन्दर शच्याएँ (पलँग) भेजी। एक
लाख घोड़े और पचीस हजार रथ सब नखसे शिखातक (ऊपरसे नीचेतक) सजाये हुए, ॥ ३॥

मत्त सहस दस सिंधुर साजे। जिन्हिंह देखि दिसिकुंजर लाजे॥
कनक बसन मिन भिर भिर जाना। मिहिंधी थेनु बस्तु बिधि नाना॥ ४॥
दस हजार संजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओंके हाथी
भी लजा जाते हैं, गाड़ियोंमें भर-भरकर सोना, वस्त्र और रत्न (जवाहिरात)
और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकारकी चीजें दी॥ ४॥
दो०-दाइज अमित न सिकेश कहि दीन्ह बिदेह बहोरि।

जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरि ॥३३३॥ [इस प्रकार] जनकजीने फिरसे अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालोंके लोकोंकी सम्पदा भी थोड़ी जान पड़ती थी॥ ३३३॥

चौ०-सबु समाजु एहि भाँति बनाई। जनक अवधपुर दीन्ह पठाई॥ चिकिहि बरावसुनत सब रानीं। बिकल मीनगन जनु लघु पानीं॥ १॥

इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनकने अयोध्यापुरीको भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियाँ ऐसी विकल हो गर्यी मानो थोड़े जलमें मछलियाँ छटपटा रही हों॥ १॥

पुनि पुनि सीय गोद करि छेहीं। देह असीस सिखावन देहीं॥ होपहु संतत पियहि पिआरी। चिरु अहिबात असीस हमारी॥२॥ वे बार-बार सीताजीको गोद कर छेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं 66-कुमि सिर्दा Salya Yrat Shastri Collection अचल हो; हमारी यही आशिष है॥२॥ सासु ससुर गुर सेवा करेहू। पति रुख लखि आयसु अनुसरेहु॥ अति सनेह बस सखीं सयानी । नारि धरम सिखवीई मृदु बानी ॥३॥ सास, ससर और गुरुकी सेवा करना। पतिका रख देखकर उनकी आज्ञाका पालन करना । सयानी सिखयाँ अत्यन्त रनेहके वदा कोमल वाणीसे स्त्रियोंके धर्म सिखलाती हैं ॥ ३ ॥

सादर सकल कुअँरि समुझाईँ। रानिन्ह बार बार उर लाईँ॥ बहुरि बहुरि भेटिहें महतारीं। कहींह बिरांचि रचीं कत नारीं ॥॥॥ आदरके साथ सब पुत्रियोंको [ स्त्रियोंके धर्म ] समझाकर रानियोंने बार बार उन्हें हृदयसे लगाया। माताएँ फिर-फिर मेंटती और कहती हैं कि ब्रह्माने स्त्रीजातिको क्यों रचा॥ ४॥

दो॰-तेहि अवसर भाइन्ह सहित रामु भानु कुछ केतु। चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु॥ ३३४॥ उसी समय स्येवंशके पताकास्वरूप श्रीरामचन्द्रजी भाइयोसहित प्रसन्न

होकर विदा करानेके लिये जनकजीके महलको चले ॥ ३३४ ॥ चौ०-चारिउ भाइ सुभायँ सुद्दाए। नगर नारि नर देखन धाए॥

कोउ कह चलन चहत हिं आजू। कीन्ह बिदेह बिदा कर साजू ॥१॥ स्वभावसे ही सुन्दर चारों भाइयोंको देखनेके लिये नगरके स्त्री-पुरुष दौड़े । कोई कहता है-आज ये जाना चाहते हैं । विदेहने विदाईका सक सामान तैयार कर लिया है ॥ १॥

लेह नयन भरि रूप निहारी। प्रिय पाहुने भूप सुत चारी॥ को जानै केहिं सुकृत सयानी । नयन अतिथि कीन्हे विधि आनी ॥२॥ राजाके चारों पुत्र, इन प्यारे मेहमानोंके [ मनोहर ] रूपको नेत्र भरकर देख हो। हे सयानी ! कौन जाने, किस पुण्यसे विधाताने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रोंका अतिथि किया है ॥ २ ॥

मरनसीलु जिमि पाव पिऊषा । सुरतरु लहे जनम कर भूला ॥ पाव नारकी हरिपदु जैसें। इन्द कर दरसनु इम कहें तेसें॥३॥ म्रनेवाला जिस तरह अमृत पा जाय, जन्मका भ्ला कल्पवृक्ष पा जाय और नरकमं रहनेवाला (या नरकके योग्य) जीव जैसे भगवान्के परमपदको प्राप्त हो जाय, हमारे लिये इनके दर्शन वैसे ही हैं ॥ २ ॥

निरिख राम सोभा उर घरहू। निज मन फिन मूरित मिन करहू॥ एहि बिधि सबिह नयन फलु देता। गए कुअँर सब राज निकेता ॥४॥ भीरामचन्द्रजीकि शीमिकी निर्स्वकर्ष हुद्देशमा रिल्फ्रिण्ण अपने मनको Digitized by Arya Samai Foundation Chennai and eGangotri सॉप और इनकी सूर्तिको मणि बना छो । इस प्रकार सबको नेत्रोंका फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल्में गये ॥ ४॥

दत हुए सब राजकुमार राजमहलमे गये ॥ ४॥
दो - रूप सिंधु सब बंधु लखि हरिष उठा रिनवासु।
करिहं निछाविर आरती महा मुदित मन सासु॥३३५॥
रूपके समुद्र सब भाइयोंको देखकर सारा रिनवास हिर्पत हो उठा।
सामुएँ महान् प्रसन्न मनसे निछावर और आरती करती हैं॥ ३३५॥
चौ - देखिरामछिब अति अनुरागीं। प्रेमविबस पुनि पुनि पद लागीं॥

रही न लाज प्रीति उर छाई। सहज सनेहु बरिन किमि जाई ॥१॥ श्रीरामचन्द्रजीकी छित्र देखकर वे प्रेममें अत्यन्त मग्न हो गर्यी और प्रेमके विशेष वश होकर बार-बार चरणों लगीं। हृदयमें प्रीति छा गयी, इससे लज्जा नहीं रह गयी। उनके स्वाभाविक स्नेहका वर्णन किस तरह किया जा सकता है॥ १॥

भाइन्ह सिंहत उबिट अन्हवाए। छरस असन अति हेतु जेवाँए॥ बोर्छ रामु सुअवसरु जानी। सीछ समेह सकुचमय बानी॥२॥ उन्होंने भाइयोंसिहत श्रीरामजीको उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेमसे पट्रस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्रीरामचन्द्रजी बील, स्नेह और संकोचभरी वाणी बोर्छ—॥ २॥

राउ अवधपुर चहत सिधाए । विदा होन हम इहाँ पठाए ॥ मातु मुदित मन आयसु देहू । बालक जानि करब नित नेहू ॥३॥ महाराज अयोध्यापुरीको चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होनेके लिये यहाँ भेजा है । हे माता ! प्रसन्न मनसे आज्ञा दीजिये और हमें अपने चालक जानकर सदा स्नेह बनाये रिलयेगा ॥ ३॥

सुनत बचन बिल्खेंड रिनवास् । बोलिन सर्वाहं प्रेम बस सास् ॥ हृद्यें लगाइ कुकेंर सब लीन्ही । पितन्ह सौंपि बिनती अति कीन्ही॥४॥ इन बचनोंको सुनते ही रिनवास उदास हो गया । सासुएँ प्रेमवश बोल नहीं सकतीं । उन्होंने सब कुमारियोंको हृद्यसे लगा लिया और उनके पितयोंको सौंपकर बहुत विनती की ॥४॥

छं॰ -करि विनय सिय रामिह समरपी जोरि कर पुनि पुनि कहैं। बिल जाउँ तात सुजान तुम्ह कहुँ विदित गित सबकी अहै।। परिवार पुरजन मोहि राजिह पानिय सिय जानिवी। तुरुसीस्टक्किन्दुः स्नेनेहुं श्रेशिक जिल्हां Celection करि मानिबी।। विनती करके उन्होंने सीताजीको श्रीरामचन्द्रजीको समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार-बार कहा—हे तात! हे मुजान! मैं बिल जाती हूँ, तुमको सबकी गित (हाल) माल्यम है। परिवारको, पुरवासियोंको, मुझको और राजाको सीता प्राणोंके समान प्रिय हैं, ऐसा जानियेगा। हे तुल्सीके स्वामी! इसके शील और स्नेहको देखकर इसे अपनी दासी करके मानियेगा।

सो०-तुम्ह परिपूरन काम जान सिरोमनि भाविषय।
जन गुन गाहक राम दोष दलन करुनायतन ॥३३६॥
तुम पूर्णकाम हो, सुजानिशरोमणि हो और भाविषय हो (तुम्हें प्रेमः
प्यारा है)। हे राम! तुम भक्तींके गुणोंको प्रहण करनेवाले, दोघोंको नाशः
करनेवाले और दयाके धाम हो ॥ ३३६॥

चौ०-अस किह रही चरन गहि रानी। प्रेम पंक जनु गिरा समानी॥

सुनि सनेहसानी बर बानी। बहुबिधिराम सासु सनमानी॥ १॥ ऐसा कहकर रानी चरणोंको पकड़कर [चुप] रह गर्यी। मानो उनकी वाणी प्रेमरूपी दलदलमें समा गयी हो। स्नेहसे सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने सासका बहुत प्रकारसे सम्मान किया॥ १॥

राम बिदा मागत कर जोरी। कीन्द्र प्रनासु बहोरि बहोरी॥
पाइ असीस बहुरि सिरु नाई। भाइन्ह सिहत चले रघुराई॥ २॥
तत्र श्रीरामचन्द्रजीने हाथ जोड़कर विदा माँगते हुए बार-बार
प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयोंसिहतः
श्रीरघुनाथजी चले॥ २॥

मंज मधुर मूरित उर आनी। भई सनेह सिथिल सब रानी॥
पुनि धीरज धिर कुओँ रि हैंकारीं। बार बार भेटिंह महतारीं॥ ३॥
श्रीरामजीकी सुन्दर मधुर मूर्तिको हृदयमें लाकर सब रानियाँ स्नेहसे
शिथिल हो गर्यी। फिर धीरज धारण करके कुमारियोंको बुलाकर माताएँ
गारंबार उन्हें [गले लगाकर] भेंटने लगी॥ ३॥

पहुचावहिं फिरि मिलहिं बहोरी। बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी॥
पुनि पुनि मिलत सखिन्ह बिलगाई। बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई॥ ४॥
पुत्रियोंको पहुँचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं। परस्परमें कुछ थोड़ी
पीति नहीं बढ़ी (अर्थात् बहुत प्रीति बढ़ी)। बार-बार मिलती हुई
माताओंको सखियोंने अलग कर दिया। जैसे हालकी ब्यायी हुई गायको
कोई उसके बालक बर्छड़े विश्व किला पुरसे आला। करा हिंदी किल ॥

रो॰-प्रेमविवस नर नारि सव सखिन्ह सहित रनिवास ।

मानहुँ कीन्ह विदेहपुर करुनाँ विरहुँ निवासु ॥३३७॥ सब स्त्री-पुरुष और सिवयों सहित सारा रिनवास प्रेमके विशेष वश हो रहा है। [ऐसा लगता है] मानो जनकपुरमें करुणा और विरहने डेरा डाल दिया है ॥ ३३७ ॥

चौ०-सुक सारिका जानकी ज्याए। कनक पिंजरन्हि राखि पढ़ाए॥

व्याकुल कहिंह कहाँ बेदेही। सुनि धीरज परिहरइ न केही॥ १॥ जानकीने जिन तोता और मैनाको पाल-पोसकर बड़ा किया था और सोनेके पिंजड़ोंमें रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं-वैदेही कहाँ हैं ? उनके ऐसे वचनोंको सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा ( अर्थात् सबका धैर्व जाता रहा ) ॥ १ ॥

भए त्रिकल खग सृग एहि भाँती। मनुज दसा केसे कहि जाती॥ वंधु समेत जनकु तब आए। प्रेम उमिंग छोचन जल छाए॥ २॥ जब पक्षी और पशुतक इस तरह विकल हो गये, तब मनुष्योंकी दशा केसे कही जा सकती है! तब भाईसहित जनकजी वहाँ आये। प्रेमसे उमइकर उनके नेत्रोंमें [प्रेमाशुओंका ] जल भर आया ॥ २ ॥

सीय बिलोकि घीरता भागी। रहे कहावत परम बिरागी॥ लीन्हि राये उर लाइ जानकी । मिटी महामरजाद स्यान की ॥ ३ ॥ वे परम वैराग्यवान् कहलाते थे; पर छीताजीको देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजाने जानकीजीको हृदयसे लगा लिया। प्रिमके प्रभावते ] ज्ञानकी महान् मर्यादा मिट गयी (ज्ञानका बाँघ टूट गया) ॥३॥

समुझावत सब सचिव सयाने । कीन्ह बिचारु न अवसर जाने ॥ वारहिं वार मुता उर लाई। सिन सुंदर पाछकीं मगाई ॥ ४॥ सव वुद्धिमान् मन्त्री उन्हें समझाते हैं। तब राजाने विषाद करनेका समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियोंको हृदयसे लगाकर सुन्दर सजी हुई पालकियाँ मँगवायी ॥ ४ ॥

दो॰-प्रेमविवस परिवाह सबु जानि सुलगन नरेस। कुअँरि चढ़ाई पालकिन्ह सुमिरे सिद्धि गनेस ॥३३८॥ सारा परिवार प्रेममें विवश है। राजाने मुन्दर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेशजीका स्मरण करके कन्याओंको पाळकियोंपर चढ़ाया ॥३३८॥ चौ॰ बहुविधि भून Prof. Satya Vial Shashi ळिल्टिसिंडर चढ़ाया ॥३३८॥ चौ॰ बहुविधि भून समुक्ताह । नारिधरमु कुळरीति सिखाई ॥

दासी दास दिए बहुतेरे । सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे ॥ १ ॥

राजाने पुत्रियोंको बहुत प्रकारसे समझाया और उन्हें स्त्रियोंका धर्म और कुलकी रीति सिखायी। बहुत-से दासी-दास दिये, जो सीताजीके प्रिय और विश्वासपात्र सेवक थे ॥ १ ॥

सीय चलत ब्याकुल पुरवासी । होहिं सगुन सुभ मंगल रासी ॥ भूसुर सचिव समेत समाजा। संग चले पहुँचावन राजा॥ २॥ सीताजीके चलते समय जनपुरवासी व्याकुल हो गये। मङ्गलकी राशि गुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मन्त्रियोंके समाजसहित राजा जनकजी उन्हें पहँचानेके लिये साथ चले ॥ २ ॥

समय विलोकि बाजने बाजे। स्थ गज बाजि बरातिन्ह साजे॥ दसरथ बिप्र बोलि सब लीन्हे। दान मान परिपूरन कीन्हे॥ ३॥ समय देखकर बाजे बजने लगे। बरातियोंने रथ, हाथी और घोडे सजाये। दशरथजीने सब बाह्मणोंको बुला लिया और उन्हें दान और सम्मानसे परिपूर्ण कर दिया ॥ ३॥

चरन सरोज धृरि धरि सीसा । मुदित महीपति पाइ असीसा ॥ सुमिरि गजाननु कीन्ह पयाना । मंगल मूल सगुन भए नाना ॥ ४ ॥ उनके चरणकमलोंकी धूलि सिरपर घरकर और आशिष पाकर राजा आनन्दित हुए और गणेशजीका स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मङ्गलींके मूल अनेकों शकुन हुए ॥ ४ ॥

दो॰-सुर प्रसून वरषिं हरिष करिं अपछरा गान। चले अवधपति अवधपुर मुद्दित वजाइ निसान ॥३३९॥ देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्तराएँ गान कर रही हैं। अवधपति दशरथजी नगाड़े बजाकर आनन्दपूर्वक अयोध्यापुरीको चले ॥ ३३९ ॥

चौ०-नृप करि बिनय महाजन फेरे। सादर सकल मागने टेरे॥ भूपन वसन वाजि गज दीन्हे। प्रेम पोषि ठाउँ सब कीन्हे॥ १॥ राजा दशरथजीने विनती करके प्रतिष्ठित जनोंको लौटाया और आदर-के साथ सब मंगनोंको बुलवाया। उनको गहने-कपड़े, घोड़े-हाथी दिये और मेमसे पुष्ट करके सबको सम्पन्न अर्थात् बल्युक्त कर दिया ॥ १ ॥

बार बार बिरिदाविल भाषी। फिरे सकल रामहि उर राखी॥ बहुरि बहुरि कोसलपति कहहीं। जनकु प्रेम बस फिरे न चहहीं॥ २॥ वे सब बारंबार विरुद्दाविल (कुलकीर्ति) बखानकर और श्रीराम-चन्द्रजीको हृदयमं रखिकर लिटि । इसे लिलि वी देश देश देश देश है। बार लोटनेको \* रामचरितमानस \*
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and oGangotri

कहते हैं। परन्तु जनकजी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते ॥ २॥ पुनि कह भूपति बचन सुहाए । फिरिअ महीस दूरि बिंद आए ॥ राउ बहोरि उतरि भए ठाड़े । प्रेम प्रवाह विलोचन बाड़े ॥ ३ ॥ द्शरथजीने फिर सुहावने वचन कहे—हे राजन् ! बहुत दूर आ गरे, अब होटिये। फिर राजा दशरथजी रथसे उतरकर खड़े हो गये। उनके नेर्जोमें प्रेमका प्रवाह बढ़ आया ( प्रेमाश्रुओंकी धारा वह चली ) ॥ ३॥

त्व विदेह बोले कर जोरी। वचन सनेह सुधा जनु बोरी॥ करों कवन विधि विनय बनाई। महाराज मोहि दीन्हि बड़ाई॥ ४॥ तव जनकजी हाथ जोड़कर मानो स्नेहरूपी अमृतमें डुबोकर वचन बोले—मैं किस तरह बनाकर (किन शब्दोंमें ) विनती करूँ। हे महाराज! आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है ॥ ४ ॥

दो॰-कोसलपति समधी सजन सनमाने सब भाँति। मिळनि परस्पर विनय अति प्रीति न हृद्यँ समाति ॥ ३४०॥

अयोध्यानाथ दशरथजीने अपने स्वजन समधीका सब प्रकारसे सम्मान किया । उनके आपसके मिलनेमें अत्यन्त विनय थी और इतनी प्रीति <sup>थी</sup> जो हृदयमें समाती न थी ॥ ३४० ॥

चौ०-मुनि मंडिलिहि जनक सिरु नावा। आसिरबादु सबिहि सन पावा।

सादर पुनि भेंटे जामाता। रूप सील गुन निधि सब श्राता॥ १॥ जनकजीने मुनिमण्डलीको सिर नवाया और सभीसे आशीर्वाद पाया। फिर आदरके साथ वे रूप, शील और गुणोंके निधान सब माइयोंसे अपने दामादोंसे मिले: ॥ १ ॥

जोरि पंकरह पानि सुहाए। बोले बचन प्रेम जनु जाए॥ राम करों केहि भाँति प्रसंसा। मुनि महेस मन मानस हंसा॥ २॥ और मुन्दर कमलके समान हाथोंको जोड़कर ऐसे वचन बोले जी मानो प्रेमसे ही जन्मे हों। हे रामजी! मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा कहूं! आप मुनियों और महादेवजीके मनरूपी मानसरीवरके हंस हैं॥ २॥

करिंद जोग जोगी जेहि लागी। कोहु मोहु ममता मदु त्यागी। व्यापकु बह्य अलखु अबिनासी।चिदानंदु निरगुन गुन रासी॥ ३॥ योगी होग जिनके हिये कोध, मोह, ममता और मदको त्यागकर निर्गुण और गुणोंकी राशि हैं; ॥ ३ ॥

Digitized by Arya Samai Foundation Chemnal and eGangoti मन समेत जोह जान न बानी। तरिक न सकिंद् सकळ अनुमानी।। महिमा निगमु नेति किंद् कहई। जो तिहुँ काळ एकरस रहई॥ ४॥ जिनको मनसिंदत वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते; जिनकी महिमाको वेद 'नेति' कहकर वर्णन करता है और जो [ सिचदानन्द ] तीनों कालोंमें एकरस ( सर्वदा और सर्वथा निर्विकार ) रहते हैं; ॥ ४॥

दो०-नयन विषय मो कहुँ भयउ सो समस्त सुख मूल। सवइ लाभु जग जीव कहुँ भएँ ईसु अनुकूल ॥३४१॥ वे ही समस्त सुखोंके मूल [आप] मेरे नेत्रोंके विषय हुए। ईश्वरके अनुकूल होनेपर जगत्में जीवको सब लाम-ही-लाम है॥ ३४१॥ चौ०-सबहि भाँति मोहिदीन्हि बड़ाई। निज जन जानि लीन्ह अपनाई॥

होहिं सहस दस सारद सेषा। करिं कलप कोटिक भिर लेखा॥ १॥ आपने मुझे सभी प्रकारसे बड़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि दस हजार सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पोंतक गणना करते रहें॥ १॥

मोर भाग्य राउर गुन गाथा। किह न सिराहिं सुनहु रघुनाथा॥ मैं कछ कहउँ एक बल मोरें। तुम्ह रीझहु सनेह सुिंट थोरें॥ २॥ तो भी हे रघुनाथजी! सुिनये, मेरे सौभाग्य और आपके गुणोंकी कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ, वह अपने इस एक ही बलपर कि आप अत्यन्त थोड़े प्रेमसे प्रसन्न हो जाते हैं॥ २॥

बार बार मागउँ कर जोरें। मनु परिहरे चरन जिन भोरें।।
सुनि बर बचन प्रेम जनु पोषे। पूरनकाम रामु परितोषे॥ ३॥
मैं बार-बार हाथ जोड़कर यह माँगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी
आपके चरणोंको न छोड़े। जनकजीके श्रेष्ठ बचनोंको सुनकर, जो मानो
पेमसे पुष्ट किये हुए थे, पूर्णकाम श्रीरामचन्द्रजी सन्तुष्ट हुए॥ ३॥

करि वर बिनय ससुर सनमाने। पितु कौसिक बसिष्ठ सम जाने॥ विनती बहुरि भरत सन कीन्ही। मिलिसप्रेम पुनि आसिष दीन्ही॥ ४॥ उन्होंने मुन्दर विनती करके पिता दशरथजी, गुरु विश्वामित्रजी और कुटगुरु विश्वष्ठजीके समान जानकर समुर जनकजीका सम्मान किया। फिर जनकजीने भरतजीसे विनती की और प्रेमके साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया॥ ४०१८-०. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangoth दो॰-मिले लखन रियुस्ट्निह दीन्हि असीस महीस।

भए परसपर प्रेमवस फिरि फिरि नावहिं सीस ॥ ३४२ ॥ किर राजाने लक्ष्मणजी और शत्रुघ्नजीसे मिलकर उन्हें आशीर्वाद्दिया। वे परस्पर प्रेमके वश होकर बार-बार आपसमें सिर नवाने लगे ॥ ३४२ ॥ चौ०-वार बार करि बिनय बड़ाई। रघुपति चले संग सब भाई॥

जनक गहे कोसिक पद जाई। चरन रेनु सिर नयनन्ह लाई॥ १॥ जनकजीकी बार-बार विनती और बड़ाई करके श्रीरधनाथजी सब भाइयोंके साथ चले। जनकजीने जाकर विश्वामित्रजीके चरण पकड़ लिये और उनके चरणोंकी रजको सिर और नेत्रोंमें लगाया॥ १॥

सुतु सुनीस वर दरसन तोरें। अगमु न कछु प्रतीति मन मोरें॥ जो सुखु सुजसु छोकपति चहहीं। करत मनोरथ सकुचत अहहीं॥ २॥ [ उन्होंने कहा— ] हे मुनीश्वर ! सुनिये, आपके सुन्दर दर्शनसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है, मेरे मनमें ऐसा विश्वास है। जो सुख और सुवश लोकपाल चाहते हैं; परन्तु [ असम्भव समझकर ] जिसका मनोर्य करते हए सक्चाते हैं, ॥ २ ॥

सो सुन्तु सुजसु सुलभ मोहि स्वामी। सब सिधि तव दरसन अनुगामी॥ कीन्दि बिनय पुनि पुनि सिरु नाई। फिरे महीसु आसिया पाई॥३॥ हे स्वामी ! वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया; सारी सिद्धियाँ आपके दर्शनींकी अनुगामिनी अर्थात् पीछे-पीछे चलनेवाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक छोटे ॥ ३ ॥

चली बरात निसान बजाई। मुद्ति छोट बड़ सब समुदाई ॥ रामहि निरखि ब्राम नर नारी । पाइ नयन फलु होहि सुखारी ॥ ४॥ डंका बजाकर बारात चली। छोटे-बड़े सभी समुदाय प्रमन्न हैं। [ रास्तेके ] गाँवों के स्त्री पुरुष श्रीरामचन्द्रजीको देखकर नेत्रोंका कल पाकर सुखी होते हैं ॥ ४ ॥

दो॰-वीच वीच वर वास करि मग लोगन्ह सुख देत। अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आइ जनेत ॥ ३४३ ॥ बीच-बीचमें मुन्दर मुकाम करती हुई तथा मार्गके लोगोंको मुख देती हुई वह वारात पवित्र दिनमें अयोध्यापुरीके समीप आ पहुँची ॥ ३४३॥ चौ॰-हने निसार क्षेत्रविष्ट्र Salva Vrai Shastri Collection गाउँ॥ साँछि बिरव जिल्लिक

भौंक्षि बिरव डिंडिमीं सुद्दाई। सरस राग बाजिह सहनाई॥ १॥

नगाड़ीपर चोटें पड़ने लगीं; सुन्दर होल वजने लगे। मेरी और राज्ञकी बड़ी आवाज हो रही है; हाथी-घोड़े गरज रहे हैं। विशेष शब्द करनेवाली झाँझें, सहावनी डफलियाँ तथा रसीले रागसे शहनाइयाँ वज रही हैं॥ १॥

पुर जन जावत अकिन बराता। सुदित सकल पुलकाविल गाता॥ निज निज सुंदर सदन सैंबारे। हाट बाट चौहट पुर द्वारे॥ २॥ बारातको आती हुई सुनकर नगरिनवासी प्रसन्न हो गये। सबके दारीरोपर पुलकावली छा गयी। सबने अपने-अपने सुन्दर बरों, बाजारों, गिल्यों, चौराहों और नगरके द्वारोंको सजाया॥ २॥

गर्ही सकल अरगर्जों सिंचाई । जहें तहें चौकें चारु पुराई ॥ बना बजारु न जाइ बखाना । तोरन केतु पताक विताना ॥ ३ ॥ सारी गिलियाँ अरगजेसे सिंचायी गयीं, जहाँ-तहाँ सुन्दर चौक पुराये गये । तोरणों, ध्वजा-पताकाओं और मण्डपोंसे बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ३ ॥

सफल प्राफल कदिल स्साला। रोपे बकुल कदंब तमाला॥ लगे सुभग तरु परसत धरनी। मनिमय भालबाल कल करनी॥ ४॥ फलमहित सुपारी, केला, आम, मौलसिरी, कदम्ब और तमालके बुझ लगाये गये। वे लगे हुए सुन्दर बुझ [फलोंके भारसे] पृथ्वीको छू रहे हैं। स्तनके मणियोंके थाले बड़ी सुन्दर कारीगरीसे बनाये गये हैं॥ ४॥ दो०-विविध भाँति मंगल कलस गृह गृह रचे सँवारि।

सुर ब्रह्मादि सिहाहिं सब रघुवर पुरी निहारि ॥३४४॥ अनेक प्रकारके मंगल-कलश घर-घर सजाकर बनाये गये हैं। श्रीरखनाथजीकी पुरी (अयोध्या) को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं॥ ३४४॥

चौ॰-भूप भवनु तेहि अवसर सोहा। रचना देखि मदन मनु मोहा॥ संगळ सगुन मनोहरताई। रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई॥ १॥ डस समय राजमहल [अत्यन्त] शोभित हो रहाथा। उसकी रचना देखकर कामदेवका भी मन मोहित हो जाताथा। मङ्गळशकुन, मनोहरता, ऋद्धि-सिद्धि, सुख, सुहावनी सम्पत्ति॥ १॥

जनु उछाह सब सहज सहाए। तनु धरि धरि दसरथ गृहँ छाए॥ देखन हेतु राम् CC-0 वेदेही। कहाह अवस्थान को कि। हिला होता। र ॥ और सब प्रकारके उत्साह (आनन्द) मानो सहज सुन्दर शरीर धर-घरकर दशरथजीके घरमें छा गये हैं। श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीके दर्शनोंके लिये भला कहिये, किसे लालसा न होगी ! ॥ २॥

जूथजूथ मिलि चलीं सुझासिनि। निज छिबि निद्रहिं मदन बिलासिनि॥
सकल सुमंगल सजें आरती। गाविं जनु बहु बेप भारती॥३॥
सुहागिनी स्त्रियाँ झुंड-की-झुंड मिलकर चलीं, जो अपनी छिविसे
कामदेवकी स्त्री रितका भी निरादर कर रही हैं। सभी सुन्दर मङ्गलद्रव्य
एवं आरती सजाये हुए गा रही हैं, मानो सरस्वतीजी ही बहुत से वेप
घारण किये गा रही हों॥ ३॥

भूपित भवन कोलाहलु होई। जाइ न बरित समे सुखु सोई॥ कौसल्यादि राम महतारीं। प्रेम बिबस तन दसा बिसारीं॥ ४॥ राजमहल्में [ आनन्दके मारे ] शोर मच रहा है। उस समयका और सुखका वर्णन नहीं किया जा सकता। कौसल्याजी आदि श्रीरामचन्द्रजीकी सब माताएँ प्रेमके विशेष वश होनेसे शरीरकी सुध भूल गर्यी॥ ४॥ दो०-दिए दान विप्रन्ह विपुल पूजि गनेस पुरारि।

प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाइ पदारथ चारि ॥ ३४५ ॥ गणेशजी और त्रिपुरारि शिवजीका पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणोंको बहुत-सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यन्त दरिद्री चारी

पदार्थ पा गया हो ॥ ३४५ ॥

चौ०-मोद प्रमोद विवस सब माता। चलहिं न चरन सिथिल भए गाता॥
रामदरस द्दित अति अनुरागीं। परिल्लीन साजु सजन सब लागी॥ १॥
सुख और महान् आनन्दरे विवश होनेके कारण सब माताओंके शरीर
शिथिल हो गये हैं, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनीके
लिये वे अत्यन्त अनुरागमें भरकर परलनका सब सामान सजाने लगीं॥१॥

विविध विधान वाजने बाजे। मंगल मुदित सुमित्राँ साजे॥

हरद दृव दिध पल्लव फूला। पान पूगफल मंगल मूला॥२॥
अनेकों प्रकारके बाजे बजते थे। मुमित्राजीने आनन्दपूर्वक मंगल साज

सजाये। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगलकी

मूल वस्तुएँ,॥२॥

अच्छत अंकूत लोचन लाज्य पात में जाउन तुलिस विराजा ॥ छहे पुरट घट सहज सुहाए। मदन सङ्घन जनु नीड़ बनाए॥ ३॥ तथा अक्षत ( चावल ), ऑखुए, गोरोचन, लावा और तुल्सीकी सुन्दर मंजरियाँ सुशोभित हैं। नाना रंगोंसे चित्रित किये हुए सहज सुहावने सुवर्णके कलश ऐसे माल्यम होते हैं मानो कामदेवके पक्षियोंने घोंसले बनाये हों॥ ३॥

सगुन सुगंध न जाहि बखानी। मंगल सक्छ सजिह सब रानी॥
रचीं भारतीं बहुत बिधाना। मुदित करिंह कल मंगल गाना॥ ४॥
शकुनकी सुगन्धित वस्तुएँ बखानी नहीं जा सकतीं। सब रानियाँ
सम्पूर्ण मङ्गल-साज सज रही हैं। बहुत प्रकारकी आरती बनाकर वे
आनन्दित हुई सुन्दर मङ्गलगान कर रही हैं॥ ४॥

दो०-कनक थार भरि मंगलिन्ह कमल करिन्ह लिएँ मात।
चलीं मुदित परिछिनि करन पुलक पढ़लिवत गात।।३४६॥
सोनेके थालोंको माङ्गलिक वस्तुओंसे भरकर अपने कमलके समान
(कोमल) हाथोंमें लिये हुए माताएँ आनिन्दत होकर परछन करने चलीं।
उनके शरीर पुलकावलीसे छा गये हैं॥ ३४६॥
चौ०-धूप धूम नमु मेचक भयऊ। सावन वन वमंडु जनु ठयऊ॥

सुरतर सुमन माल सुर बरषा है। मनहुँ बलाक अवलि मनु करष हि॥ १॥ धूपके घूएँसे आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावनके बादल सुमड़-सुमड़कर छा गये हों। देवता कल्पवृक्षके फूलोंकी मालाएँ बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगुलोंकी पाँति मनको [ अपनी ओर ] खींच रही हो॥ १॥

मंजुल मिनमय बंदिनवारे। मनहुँ पाकरिषु चाप सँवारे॥
प्रगटिहं दुरिहं अटन्ह पर भामिनि। चारु चपल जनु दमकिहं दामिनि॥२॥
सुन्दर मिणयोंसे बने बंदनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इन्द्रधनुष
सजाये हों। अटारियोंपर सुन्दर और चपल स्त्रियाँ प्रकट होती और
छिप जाती हैं (आती-जाती हैं); वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो
विजलियाँ चमक रही हों॥ २॥

दुंदुभि धुनि घन गरजिन घोरा। जाचक चातक दादुर मोरा॥
सुर सुगंध सुचि बरषिंदं बारी। सुखी सकलसिस पुर नर नारी॥ ३॥
नगाड़ोंकी ध्विन मानो बादलोंकी घोर गर्जना है। याचकगण
पपीहे, मेटक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगन्धरूपी जल वरसा रहे हैं,
जिससे खेतीके समान नगरके सब स्त्री-पुरुष सुखी हो रहे हैं॥ ३॥

समञ जानि गुर धायस दीन्हा । पुर प्रवेस रघुकुलमनि कीन्हा ॥ सुमिरि संसु गिरिजा गनराजा । मुद्दित महापात साहत समाजा॥ ४ ॥

[प्रवेशका] समय जानकर गुरु वसिष्ठजीने आज्ञा दी। तब रवुकुलमणि महाराज दशरथजीने शिवजी, पार्वतीजी और गणेशजीका सरण करके समाजसहित आनिहदत होकर नगरमें प्रवेश किया ॥ ४॥ दो - होहि सगुन वरपहिं सुमन सुर दुंदुभी वजाइ।

विवुध वध् नाचिहं मुदित मंजुल मंगल गाइ॥३४७॥ शकुन हो रहे हैं, देवता दुन्दुभी बजा-बजाकर फूल बरसा रहे हैं। देवताओंकी स्त्रियाँ आनिन्दित होकर सुन्दर मङ्गलगीत गा-गाकर नाच रही हैं ॥ ३४७ ॥

चौ०-मागध स्त बंदि नट नागर । गाविंद जसु तिहु लोक उजागर ॥ जय धुनि विमल वेद बर बानी। दस दिसि सुनिअ सुमंगल सानी ॥ १ ॥

मागध, स्त, भाट और चतुर नट तीनों लोकोंके उजागर (सबको प्रकाश देनेवाले परम प्रकाशस्वरूप ) श्रीरामचन्द्रजीका यश गा रहे हैं। जयध्यनि तथा वेदकी निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुन्दर मंगलसे सनी हुई दसी दिशाओं में सुनायी पड़ रही है ॥ १ ॥

बिपुल बाजने बाजन लागे। नभ सुर नगर लोग अनुरागे॥ वने वराती बरनि न जाहीं। महामुद्ति मन सुख न समाहीं॥ २॥ बहुत से बाजे बजने लगे। आकाशमें देवता और नगरमें लोग सब प्रेममें मग्न हैं। बराती ऐसे बने-ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनन्दित हैं, सुख उनके मनमें समाता नहीं है ॥ २ ॥

पुरवासिन्ह तव राय जोहारे। देखत रामहि भए सुखारे॥ कर्रार्ह निछावरि मनिगन चीरा । बारि विलोचन पुछक सरीरा ॥ ३ ॥ तव अयोध्यावासियोंने राजाको जोहार (वन्दना) की । श्रीरामचन्द्रजीको देखते ही वे मुखी हो गये। सब मणियाँ और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रोंमें [प्रेमाश्रुओंका] जल भरा है और शरीर पुलकित हैं ॥ ३॥

आर्ति करिं सुदित पुर नारी । हरपिं निरिच कुशँर बर चारी ॥ सिविका सुभग ओहार उचारी । देखिदुछिहिनिन्ह होहिं सुखारी ॥ ४ ॥ नगरकी स्त्रियाँ आनन्दित होकर आरती कर रही हैं और मुन्दर चारों कुमारोंको देखकर हर्षित हो रही हैं। पालिक्योंके मुन्दर परदे हटा-हटाकर, वे दुलहिनोंको देखकर मुखी होती हैं। दो ॰ पहि विधि पीचे Prof. Salva Vial Shashi Collection. दो ॰ पहि विधि पीचे हों देत सुखु आए राजदुआर।

मुदित मातु परिछनि कर्राहं वधुन्ह समेत कुमार ॥३४८॥

इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वारपर आये। माताएँ आनन्दित होकर बहुओंसहित कुमारोंका परछन कर रही हैं॥ ३४८॥ चौ०-करहिं आरती बारहिं बारा। प्रेसु प्रमोदु कहें को पारा॥

भूपन मिन पट नाना जाती। करिह निछाविर अगनित भाँती॥ १॥ वे वार-वार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान् आनन्दको कौन कह सकता है! अनेकों प्रकारके आभूषण, रहन और वस्त्र तथा अगणित प्रकारकी अन्य वस्तुएँ निछावर कर रही हैं॥ १॥

बचुन्ह समेत देखि सुत चारी। परमानंद मगन महतारी॥
पुनि पुनि सीय राम छवि देखी। मुदित सफल जगजीवन लेखी॥ २॥
बहुओं सहित चारों पुत्रोंको देखकर माताएँ परमानन्दमें मग्न हो
गयीं। सीताजी और श्रीरामजीकी छविको बार-बार देखकर वे जगत्में
अपने जीवनको सफल मानकर आनन्दित हो रही हैं॥ २॥

सर्खीं सीय मुख पुनि पुनि चाही । गान करिंह निज सुकृत सराही ॥ बरपिंह सुमन छनिंह छन देवा । नाचिंह गाविंह छाविंह सेवा ॥ ३ ॥ सिखयाँ सीताजीके मुखको बार बार देखकर अपने पुण्योंकी सराहना करती हुई गान कर रही हैं । देवता क्षण-क्षणमें पूळ बरसाते, नाचते, गाते तथा अपनी-अपनी सेवा समर्पण करते हैं ॥ ३ ॥

देखि मनोहर चारिउ जोरीं। सारद उपमा सकल हैं होरीं।।
देत न बनहिं निपट लघु लागीं। एकटक रहीं रूप अनुरागीं॥ ४॥
चारों मनोहर जोड़ियोंको देखकर सरस्वतीने सारी उपमाओंको खोज
डाला; पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान
पड़ी। तब हारकर वे भी श्रीरामजीके रूपमें अनुरक्त होकर एकटक
देखती रह गर्यी।। ४॥

दो०-निगम नीति कुल रीति करि अरघ पाँचड़े देत। वधुन्ह सहित सुत परिछि सब चलीं लचाइ निकेत॥३४९॥ वेदकी विधि और कुलकी रीति करके अर्ध्य-पाँचड़े देती हुई यहुओं समेत सब पुत्रोंको परलन करके माताएँ महलमें लिवा चली ॥३४९॥ चौ०-चारि सिंघासन सहल सुद्दाए। जनु मनोज निज हाथ बनाए॥

तिन्ह पर कुर्नेरि कुर्नेर बेटारे। सादर पाय पुनीत पखारे॥ १॥ स्वाभाविक ही सुन्दर चार सिंहासन थे, जो मानो कामदेवने ही अपने हाथसे बनाये थे। उच्च किलाता क्रोंजो प्रानुक स्वापियों क्रोंकिता जकुमारों को बेटाया और आदरके साथ उनके पवित्र चरण घोये॥ १॥

\* रामचरितमानस \* Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

धूप दीप नेबेद बेद बिधि। पूजे बर दुलहिनि मंगल निधि॥ बारहिं बार धारती करहीं। व्यजन चारु चामर सिर दरहीं॥ २॥ फिर वेदकी विधिके अनुसार मंगलों के निधान दूलह और दुलहिनों-की धूप, दीप और नैवेद्य आदिके द्वारा पूजा की। माताएँ बारंबार आरती कर रही हैं और वर-वधुओं के सिरोंपर सुन्दर पंखे तथा चँवर दल रहे हैं॥ २॥

बस्तु अनेक निछाविर होहीं। भरीं प्रमोद मातु सब सोहीं॥
पावा परम तत्व जनु जोगीं। अमृतु छहेउ जनु संतत रोगीं॥ ३॥
अनेकों वस्तुएँ निछावर हो रही हैं; सभी माताएँ आनन्दसे भरी
हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगीने परम तस्वको प्राप्त कर हिया।
सदाके रोगीने मानो अमृत पा छिया,॥ ३॥

जनम रंक जनु पारस पावा। अंधिह लोचन लाभु सुहावा॥
मूक बदन जनु सारद छाई। मानहुँ समर सूर जय पाई॥ ४॥
जन्मका दिरद्री मानो पारस पा गया। अंधेको सुन्दर नेत्रोंका लाम हुआ। गूँगेके मुखमें मानो सरस्वती आ विराजी और शूरवीरने मानो युद्धमें विजय पा ली॥ ४॥

दो॰-पहि सुख ते सत कोटि गुन पावहिं मातु अनंदु । भाइन्ह सहित विआहि घर आए रघुकुलचंदु ॥३५०(क)॥

इन सुखोंसे भी सौ करोड़ गुना बढ़कर आनन्द माताएँ पा रही हैं। क्योंकि रघुकुलके चन्द्रमा श्रीरामजी विवाह करके भाइयोंसहित घर आये हैं॥ ३५० (क)॥

लोक रीति जननीं करिंह वर दुलिहिन सकुचाहिं। मोदु विनोदु विलोकि वड़ रामु मनिंह मुसुकाहिं॥३५०(ख)॥ माताएँ लोकरीति करती हैं और दूलह-दुलहिनें सकुचाते हैं। इस महान् आनन्द और विनोदको देखकर श्रीरामचन्द्रजी मन-ही-मन मुसकरा रहे हैं॥ ३५० (ख)॥

चौ०-देव वितर पूजे विधि नीकी। पूजीं सकल बासना जी की॥
सबिह बंदि मागिष्ट वरदाना। भाइन्ह सिहत राम कल्याना॥ १॥
मनकी सभी वासनाएँ पूरी हुई जानकर देवता और पितरींका भलीभौति पूजन किया ि सिबकी व न्देनों करके माताएँ यही वरदान माँगती हैं
कि भाइयोंसिहत श्रीरामजीका कल्याण हो॥ १॥

\* বালকাণ্ড \* Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri अंतरहित सुर आसिष देहीं । मुद्ति मातु अंचड भरि लेहीं ॥ भूपति बोलि बराती लीन्हे । जान बसन मनि भूषन दीन्हे ॥ २ ॥ देवता छिपे हुए [ अन्तरिक्षते ] आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएँ आनन्दित हो आँचल भरकर ले रही हैं। तदनन्तर राजाने बरातियोंको बुलवा लिया और उन्हें सवारियाँ, वस्त्र, मणि (रत्न ) और आभूषणादि दिये॥ २॥

भायसु पाइ राखि डर रामहि । मुदित गए सब निज निजधामहि॥ पुर नर नारि सकल पहिराए। घर घर बाजन लगे बधाए॥ ३॥ आज्ञा पाकर, श्रीरामजीको हृदयमें रखकर वे सब आनन्दित होकर अपने-अपने घर गये। नगरके समस्त स्त्री-पुरुषोंको राजाने कपड़े और गहने पहनाये । घर घर बधावे बजने लगे ॥ ३ ॥

जाचक जन जाचिहं जोइ जोई। प्रमुदित राउ देहिं सोइ सोई॥ सेवक सकल बजनिक्षा नाना। पूरन किए दान सनमाना॥ ४॥ याचक लोग जो-जो माँगते हैं, विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही-वही देते हैं। सम्पूर्ण सेवकों और बाजेवालोंको राजाने नाना प्रकारके दान और सम्मानसे सन्तुष्ट किया ॥ ४ ॥

दो ०-देहि असीस जोहारि सव गावहि गुन गन गाथ। तव गुर भूसुर सहित गृहँ गवनु कीन्ह नरनाथ ॥३५१॥ सब जोहार (वन्दन) करके आशिष देते हैं और गुणसमूहोंकी कथा गाते हैं। तब गुरु और बाह्मणोंसहित राजा दशरथजीने महलमें गमन किया ॥ ३५१ ॥

चौ०-जो बसिष्ट अनुसासन दीन्ही । लोक बेद बिधि सादर कीन्ही ॥ भूसुर भीर देखि सब रानी । सादर उठीं भाग्य बड़ जानी ॥ ६ ॥ विशिष्ठजीने जो आज्ञा दी, उसे लोक और वेदकी विधिके अनुसार राजाने आदरपूर्वक किया। ब्राह्मणोंकी भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियाँ आदरके साथ उठीं ॥ १ ॥

पाय पलारि सकल अन्दवाए । पूजि भली बिधि भूप जेवाँए ॥ भादर दान प्रेम परिपोषे। देत मसीस चले मन तोषे॥२॥ चरण घोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजाने भलीभाँति पूजन करके उन्हें भोजना करायकवीप्रक्रणबरकार्सकार खीर तीमसे पुष्ट हुए वे सन्तुष्ट मनसे आशीर्वाद देते हुए चले ॥ २ ॥

बहु बिधि कीन्हि गाविस्त पूजा। नाथ मोहि सम धन्य न दूजा ॥ कीन्हि प्रसंसा भूपति भूरी। रानिन्ह सहित छीन्हि पगधूरी ॥ ३॥ राजाने गाधि-पुत्र विश्वामित्रजीकी बहुत तरहसे पूजा की और कहा— हे नाथ! मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजाने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियोंसहित उनकी चरणधू छिको प्रहण किया॥ ३॥

भीतर भवन दीन्द वर वास्। मन जोगवत रह नृषु रिनवास्॥ पूजे गुर पद कमल बहोरी। कीन्दि विनय उरप्रीति नथोरी॥ ४॥ उन्हें महलके भीतर टहरनेको उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रिनवास उनका मन जोहता रहे (अर्थात् जिसमें राजा और महलकी सारी रानियाँ स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आरामकी ओर दृष्टि रख सकें)। फिर राजाने गुरु विशिष्ठजीके चरणकमलोंकी पूजा और विनती की । उनके हृदयमें कम प्रीति न थी (अर्थात् बहुत प्रीति थी)॥ ४॥ दो॰ चयुन्ह समेत कुमार सव रानिन्ह सहित महीसु।

पुनि पुनि वंदत गुर चरन देत असीस मुनीसु ॥३५२॥ बहुओंसहित सब राजकुमार और सब रानियोंसमेत राजा बार-बार गुरुजीके चरणोंकी वन्दना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं ॥३५२॥ चौ०-बिनय कीन्हि उर अति अनुरागें। सुत संपदा राखि सब आगें॥

नेगु मागि मुनिनायक छीन्हा। श्रासिरबादु बहुत बिधि दीन्हा॥ १॥ राजाने अत्यन्त प्रेमपूर्ण हृदयसे पुत्रोंको और सारी सम्पत्तिको सामने रखकर [उन्हें स्वीकार करनेके लिये] विनती की। परंतु मुनिराजने [पुरोहितके नाते] केवल अपना नेग माँग लिया और बहुत तरहसे आशीर्वाद दिया॥ १॥

उर धिर रामिह सीय समेता। हरिष कीन्ह गुर गमनु निकेता॥ विप्रबंध् सब भूप बोलाई। चेल चारु भूपन पहिराई॥२॥ फिर सीताजीसिहत श्रीरामचन्द्रजीको हृद्यमें रखकर गुरु विशिष्ठजी हर्षित होकर अपने स्थानको गये। राजाने सब ब्राह्मणीकी स्त्रियोंको बुलवाया और उन्हें सुन्दर वस्त्र तथा आभूषण पहनाये॥ २॥

बहुरिबोळाइ सुआसिनिळीन्हीं। रुचि बिचारिपहिरावनि दीन्हीं ॥
नेगी नेग जोग सब छेहीं। रुचि अनुरूप भूपमिन देहीं ॥ ३॥
फिर सब सुआसिनियोंको (नगरभरकी सौभाग्यवती बहिन, बेटी,
भानजी आदिको ९ दुळिवा लिया और उनकी रुचि समझकर [उसीके
अनुसार] उन्हें पहिरावनी दी। नेगी छोग सब अपना-अपना नेग-जोग

拳 বাতেকাণ্ড ∻ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri

लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथजी उनकी इच्छाके अनुसार देते हैं॥३॥ प्रिय पाहुने पूज्य ले जाने। भूपति भछी भाँति सनमाने॥ देव देखि रबुबीर विवाह । बरपि प्रसूत प्रसंसि उछाह ॥ ४ ॥ जिन मेहमानोंको प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजाने मछीभाँति सम्मान किया । देवगण श्रीरञ्जनाथजीका विवाह देखकर, उत्सवकी प्रशंसा करके फूल बरसाते हए-॥ ४॥

दो०-चले निसान वजाइ सुर निज निज पुर सुख पाइ।

कहत परसपर राम जसु प्रेम न हृद्यँ समाइ ॥३५३॥ नगाड़े बजाकर और [परम] सुख प्रातकर अपने-अपने लोकोंको चले। वे एक-दूसरेसे श्रीरामजीका यश कहते जाते हैं। हृदयमें प्रेम समाता नहीं है।। ३५३॥

चौ०-सब विधि सबहि समधि नरनाहू । रहा हृद्यँ भरि पूरि उछाहू॥

जहँ रनिवासु तहाँ पगु धारे। सहित बहूटिन्ह कुअँर निहारे॥ १॥ सब प्रकारसे सबका प्रेमपूर्वक मलीभाँति आदर-सत्कार कर लेनेपर राजा दशरथजीके हृदयमें पूर्ण उत्साह (आनन्द) भर गया। जहाँ रिनवास था, वे वहाँ पधारे और बहुओंसमेत उन्होंने कुमारोंको देखा॥ १॥

लिए गोद करि मोद समेता। को कहि सकइ भयउ सुखु जेता॥ वधू सप्रेम गोद वेठारीं। बार बार हियँ हरिष दुलारीं॥ २॥ राजाने आनन्दसहित पुत्रोंको गोदमें हे लिया। उस समय राजाको जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है! फिर पुत्रवधुओंको प्रेमसहित गोदीमें बैठाकर, बार-बार हृद्यमें हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार ( लाइ-चाव ) किया ॥ २ ॥

देखि समाजु मुदित रनिवास् । सब कें उर अनंद कियो बास् ॥ कहेउ भूप जिमि भयउ विवाहू। सुनि सुनि हरपु होत सब काहू॥ ३॥ यह समाज (समारोह) देखकर रिनवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदयमें आनन्दने निवास कर लिया। तब राजाने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन-सुनकर सब किसीको हर्ष होता है।। ३।।

जनक राज गुन सीलु बड़ाई। प्रीति रीति संपदा सुहाई॥ बहुबिधि भूप भाट जिमि बरनी। रानीं सब प्रमुदित सुनि करनी ॥ ४॥ राजा जनकके गुण, शील, महत्त्व, प्रीतिकी रीति और सुद्दावनी सम्पत्तिका वर्णन रिजीने पर्माष्ट्रकी अस्त अहुका अकारे किया। जनक जीकी करनी सुनकर सब रानियाँ बहुत प्रसन्न हुईं॥ ४॥

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotti दो॰-सुतन्ह समेत नहाइ नृप बोलि विप्र गुर ग्याति । भोजन कीन्ह अनेक विधि घरी पंच गइ राति ॥३५४॥

पुत्रींसहित स्नान करके राजाने ब्राह्मण, गुरु और कुटुम्बियोंको खुलाकर अनेक प्रकारके भोजन किये। [यह सब करते-करते] पाँच बड़ी रात बीत गयी ॥ ३५४॥

चौ०-मंगलगान करहिं वर भामिनि । भे सुखमूल मनोहर जामिनि ॥

भँचइ पान सब काहूँ पाए। स्नत सुगंध भूषित छिब छाए॥ १॥ सुन्दर स्त्रियाँ मंगलगान कर रही हैं। वह रात्रि सुखकी मूल और मनोहारिणी हो गयी। सबने आचमन करके पान खाये और फूलेंकी माछा, सुगन्धित द्रव्य आदिसे विभृषित होकर सब शोभासे छा गये॥ १॥

रामिह देखि रजायसु पाई। निज निज भवन चले सिर नाई॥ प्रेमु प्रमोदु बिनोदु बड़ाई। समउ समाजु मनोहरताई॥ २॥ श्रीरामचन्द्रजीको देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने-अपने घरको चले। वहाँके प्रेम, आनन्द, विनोद, महत्त्व, समय, समाज और मनोहरताको—॥ २॥

कहिन सक्रिं सत सारद सेसू। वेद विरंचि महेस गनेसू॥ सो में कहों कवन विधि वरनी। भूमिनागु सिर घरड़ कि घरनी॥ ३॥ सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेवजी और गणेशजी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकारसे वस्नानकर कहूँ ? कहीं केंचुआ भी घरतीको सिरपर ले सकता है!॥ ३॥

नृप सब भाँति सबिह सनमानी । किंद्र मृदु बचन बोलाई रानी ॥ वधू लिरकर्नी पर घर आई । राखेटु नयन पलक की नाई ॥ ४ ॥ राजाने सबका सब प्रकारसे सम्मान करके, को मल वचन कहकर रानियोंको बुलाया और कहा—बहुएँ अभी बची हैं, पराये घर आयी हैं। इनको इस तरहसे रखना जैसे नेत्रोंको पलकें रखती हैं (जैसे पलकें नेत्रोंकी सब प्रकारसे रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुँचाती हैं, बैसे ही इनको सुख पहुँचाना )॥ ४॥

दो॰ - लिस्का श्रमित उनीद वस सयन करावह जाइ। अस किह गे विश्रामगृहँ राम चरन चितु लाइ॥३५५॥ लड़के थके हुए नीदके वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा किह्किर Performally Triमचन्द्रजीके चरणोम मन लगाकर विश्रामभवनमें चले गये॥३५५॥ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri चौ०-भूप बंचन सुनि सहज सुहाए । जरित कनक मनि पलग डसाए॥

सुभग सुरिभि पय फेन समाना। कोमल कलित सुपेतीं नाना॥१॥ राजाके स्वभावसे ही सुन्दर वचन सुनकर [रानियोंने ] मणियोंसे जड़े सुवर्णके पलँग विछवाये। [गहोंपर] गौके दूधके फेनके समान सुन्दर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें विछायीं॥ १॥

उपवरहन वर बरिन न जाहीं। स्नग सुगंध मिनमंदिर माहीं॥
रतनदीप सुठि चारु चँदोवा। कहत न बनइ जान जेिंद जोवा॥२॥
सुन्दर तिकयोंका वर्णन नहीं किया जा सकता। मिणयोंके मिन्दरमें
फूलोंकी मालाएँ और सुगन्ध द्रव्य सजे हैं। सुन्दर रत्नोंके दीपकों और
सुन्दर चँदोवेकी शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो, वही जान
सकता है॥ २॥

सेज रुचिर रचि रामु उठाए। प्रेम समेत पर्लेंग पौड़ाए॥ अग्या पुनि पुनि भाइन्ह दीन्ही। निज निज सेज सयन तिन्ह कीन्ही॥३॥ इस प्रकार सुन्दर शय्या सजाकर [माताओं ने ] श्रीरामचन्द्रजीको उठाया और प्रेमसहित पर्लेंगपर पौढ़ाया। श्रीरामजीने बार-बार भाइयोंको आज्ञा दी। तब वे भी अपनी-अपनी शय्याओं पर सो गये॥ ३॥

देखि स्थाम मृदु मंजुल गाता। कहिं सप्रेम बचन सब माता॥
मारग जात भयाविन भारी। केहि बिधि तात ताइका मारी॥॥॥
श्रीरामजीके साँवले सुन्दर कोमल अङ्गोंको देखकर सब माताएँ प्रेमसिहत वचन कह रही हैं—हे तात! मार्गमें जाते हुए तुमने बड़ी भयाविनी
ताड़का राक्षसीको किस प्रकारसे मारा १॥ ४॥

दो०-घोर निसाचर विकट भट समर गर्नाहं नहिं काहु ।

मारे सहित सहाय किमि खल मारीच सुवाहु ॥३५६॥

बड़े भयानक राक्षस, जो विकट योद्धा थे और जो युद्धमें किसीको

कुछ नहीं गिनते थे, उन दृष्ट मारीच और सुबाहुको सहायकोसहित तुमने

कैसे मारा ! ॥ ३५६ ॥

चौ०-सुनिप्रसाद बिल तात तुम्हारी। ईस अनेक करवरें टारी ॥

मख रखवारी किर दुहुँ भाईं । गुरु प्रसाद सब विद्या पाईं ॥१॥

हे तात ! मैं बलैया लेती हूँ, मुनिकी कृपासे ही ईश्वरने तुम्हारी बहुत-सी बलाओंको टाल दिया गिलोकी प्रमाहमोति अहिमाली करके गुरुजीके प्रमादसे सब विद्याएँ पार्यों ॥ १॥ मुनि सियं तेरी अपित प्राप्त Samai Foundation Chennal and eGangotti । क्रमठ पीठि पित्र कृट कठोरा । नृप समाज महुँ सिवधनु तोरा ॥२॥ चरणोंकी धृछि छगते ही मुनिपत्नी अहल्या तर गयी । विश्वभरमें यह कीर्ति पूर्णरीतिसे व्यात हो गयी । कच्छपकी पीठ, यज्ञ और पर्वतसे भी कठोर शिवजीके धनुषको राजाओंके समाजमें तुमने तोड़ दिया ! ॥२॥

विस्व विजय जसु जानिक पाई। आए भवन व्यादि सब भाई॥
सक्छ अमानुष करम तुम्हारे। केवल कौसिक कृषौँ सुधारे॥३॥
विश्वविजयके यश और जानकीको पाया, और सब भाइयोंको व्याहकर
चर आये। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं (मनुष्यकी हाक्तिके बाहर हैं),
जिन्हें केवल विश्वामित्रजीकी कृपाने सुधारा है (सम्पन्न किया है)॥३॥

आज सुफल जग जनसु हमारा। देखि तात विधुवदन तुम्हारा॥
जे दिन गए तुम्हिहि बिनु देखें। ते बिरंचि जिन पारिहें छेखें॥॥
हे तात! तुम्हारा चन्द्रमुख देखकर आज हमारा जगत्में जन्म लेना
स्मल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनतीमें
न लावें (हमारी आयुमें शामिल न करें)॥४॥

दो॰-राम प्रतोषीं मातु सब कहि विनीत वर वैन ।
सुमिरि संभुगुर विप्र पद किए नीदवस नेन ॥ ३५७॥
विनयभरे उत्तम बचन कहकर श्रीरामचन्द्रजीने सब माताओंको
सन्तुष्ट किया। फिर शिवजी, गुरु और ब्राह्मणोंके चरणोंका स्मरण कर

नेत्रोंको नींद्के वश किया। (अर्थात् वे सो रहे)॥ ३५७॥

ची०-नीद्र वदन सोह सुठि लोना। मनहुँ साँझ सरसीरह सोना॥ घर घर करिं जागरन नारीं। देहिं परसपर मंगल गारीं॥१॥ नीदमें भी उनका अत्यन्त सलोना मुखड़ा ऐसा सोह रहा था मानो सन्ध्याके समयका लाल कमल सोह रहा हो। स्त्रियाँ घर घर जागरण कर रही हैं और आपसमें (एक-दूसरीको) मङ्गलमयी गालियाँ दे रही हैं॥१॥

पुरी विशाजित राजित रजनी। रानीं कहिं विलोकहु सजनी॥
सुंदर वशुन्ह सासु ले सोईं। फिनिकन्ह जनु सिरमिन उरगोईं॥२॥
रानियाँ कहती हैं—हे सजनी! देखो, [आज] रात्रिकी कैसी शोभा
है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है! [यों कहती हुई]
सासुएँ सुन्दर बहुइने के नाले खेळां असी का किया की सामित हो रही है। यों कहती हुई
मणियों को हृद्यमें लिया लिया है। २॥

प्रात पुनीत केलि प्रभु जार्ग जिस्त पुनीत केलि प्रभु जार्ग जिस्त है वर बीलन लागे॥

यदि मागधन्हि गुनगन गाए। पुरजन हार जोहारन आए॥३॥

पातःकाल पवित्र ब्राह्ममुहूर्तमें प्रभु जागे। मुर्गे मुन्दर बोलने लगे।

भाट और मागधोंने गुर्गोका गान किया तथा नगरके लोग द्वारपर जोहार
करनेको आये॥३॥

बंदि बित्र सुर गुर पितु माता । पाइ बसीस मुदित सब श्राता ॥ जननिन्ह सादर बदन निहारे । भूपित संग द्वार पगु धारे ॥ ४ ॥ ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओंकी वन्दना करके आशी-वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए । माताओंने आदरके साथ उनके मुखोंको देखा । फिर वे राजाके साथ दरवाजे (बाहर) पधारे ॥ ४ ॥

दो॰-कीन्हि सौच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाइ।

प्रातिकया करि तात पहिं आए चारिउ भाइ ॥३५८॥ स्वभावते ही पवित्र चारों भाइयोंने सब शौचादिते निष्ठत होकर पिंचत्र सरयू नदीमें स्नान किया और प्रातः क्रिया (सन्ध्या-वन्दनादि) करके वे पिताके पास आये ॥ ३५८॥

नवाह्वपारायण, तीसरा विश्राम

चौ०-भूप बिलोकि लिए घर लाई। बेठे हरिष रजायसु पाई॥ देखि रामु सब सभा जुड़ानी। लोचन लाभ अवधि अनुमानी॥ १॥

राजाने देखते ही उन्हें हृदयसे लगा लिया। तदनन्तर वे आज्ञा पाकर हिर्पित होकर बैठ गये। श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकर और नेत्रोंके लाभकी बस यही सीमा है ऐसा अनुमानकर सारी सभा शीतल हो गयी। (अर्थात् सबके तीनों प्रकारके ताप सदाके लिये मिट गये)। १।

पुनि बसिष्टु मुनिकौसिकु आए। सुभग आसनिन्ह मुनि बैठाए॥ सुतन्ह समेत पूजि पद लागे। निरिष्त रामुदोष गुर अनुरागे॥२॥ फिर मुनि विश्वाचनी और विश्वामित्रजी आये। राजाने उनको सुन्दर आसनोपर बैठाया और पुत्रोसमेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्रीरामजीको देखकर प्रेममें मुग्ध हो गये॥२॥

कहिं बसिष्टु धरम इतिहासा। सुनिंह महीसु सिहत रिनवासा॥ सुनि मन अगम गाधिसुत करनी। मुदित बसिष्ट बिपुल बिधि बरनी॥ ३॥ विशिष्ठजी धर्मके दुनिहामा कहु रहे हैं और राजा रिनवाससिहत सुन रहे हैं। जो मुनियोंके मनको भी अगम्य है, ऐसी विश्वामित्रजीकी करनीको विश्व जी नैंगिंग्ड्र निष्द्रिंप हो स्मिन विश्व विश्व

चमगळ माद उछाह नित जाहि दिवस पहि भाति। उमगी अवध अनंद भरि अधिक अधिक अधिकाति ॥३५९॥

नित्य ही मङ्गल, आनन्द और उत्सव होते हैं; इस तरह आनन्दमें दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनन्दसे भरकर उमड़ पड़ी, आनन्दकी अधिकता अधिक-अधिक बढ़ती ही जा रही है॥ ३५९॥

चौ०—सुदिन सोधि कल कंकन छोरे। मंगल मोद बिनोद न थोरे॥
नित नवसुखु सुर देखि सिहाहीं। अवध जन्म जाचिह बिधि पार्हीं॥ १॥
अच्छा दिन ( ग्रुभ मुहूर्त ) शोधकर सुन्दर कङ्कण खोले गये। मङ्गल,
आनन्द और विनोद कुल कम नहीं हुए ( अर्थात् बहुत हुए )। इस
प्रकार नित्य नये सुखको देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्यामें जन्म
पानेके लिये ब्रह्माजीसे याचना करते हैं॥ १॥

बिस्वामितु चलन नित चहहीं। राम सप्रेम बिनय बस रहहीं॥
दिन दिन सयगुन भूपति भाऊ। देखि सराह महामुनिराऊ॥२॥
विश्वामित्रजी नित्य ही चलना (अपने आश्रम जाना) चाहते हैं,
पर रामचन्द्रजीके स्नेह और विनयवदा रह जाते हैं। दिनों-दिन राजाका
सीगुना भाव (प्रेम) देखकर महामुनिराज विश्वामित्रजी उनकी सराहर्ना
करते हैं॥२॥

मागत बिदा राउ अनुरागे। सुतन्ह समेत ठाढ़ भे आगे॥
नाथ सकल संपदा तुम्हारी। में सेवकु समेत सुत नारी॥३॥
अन्तमें जब विश्वामित्रजीने विदा माँगी, तब राजा प्रेममग्न हो गये
और पुत्रोंसिहत आगे खड़े हो गये। [वे बोले—] हे नाथ! यह सारी
सम्पदा आपकी है। मैं तो स्त्री-पुत्रोंसिहत आपका सेवक हूँ॥३॥

करव सदा छरिकन्ह पर छोहू । दरसनु देत रहव मुनि मोहू ॥ अस किह राज सहित सुन्न ग्रानी से फ्रोंडिलिए आसिक शाव न बानी ॥ ४ ॥ हे मुनि ! छड़कीपर सदा स्नेह करते रहियेगा और मुझे भी दर्शन

देते रहियेगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियोंसिहित राजा दशरथजी विश्वामित्रजीके चरणोंपर गिर पड़े, [ प्रेमविह्नल हो जानेके कारण ] उनके मुँहसे बात नहीं निकलती ॥ ४॥

दीन्हि असीस बिप्र बहु भाँती। चले न प्रीति रीति कहि जाती॥ रामु सबेम संग सब भाई। आयसु पाइ किरे पहुँचाई॥ ५॥ ब्राह्मण विश्वामित्रजीने बहुत प्रकारसे आशीर्वाद दिये और वे चल पड़े, प्रीतिकी रीति कही नहीं जाती। सब भाइयोंको साथ लेकर श्रीरामजी प्रेमके साथ उन्हें पहुँचाकर और आज्ञा पाकर लौटे ॥ ५॥

दो०-राम रूपु भृपति भगति ब्याहु उछाहु अनंदु। जात सराहत मनहिं मन मुदित गाधिकुलचंदु ॥ ३६०॥

गाधिकुलके चन्द्रमा विश्वामित्रजी बड़े हर्षके साथ श्रीरामचन्द्रजीके रूप, राजा दशरथजीकी भक्ति, [चारों भाइयोंके ] विवाह और [सबके ] उत्साह और आनन्दको मन-ही-मन सराहते जाते हैं ॥ ३६० ॥ चौ०-बामदेव रघुकल गुर ग्यानी।बहुरिगाधिसुतकथा बखानी॥

सुनि सुनि सुजसु मनहिं मन राज। बरनत आपन पुन्य प्रभाज ॥ १ ॥ वामदेवजी और रघुकुलके गुरु ज्ञानी विशिष्ठजीने फिर विश्वामित्रजीकी कथा बखानकर कही । मुनिका मुन्दर यश मुनकर राजा मन-ही-मन अपने पुण्योंके प्रभावका बखान करने लगे ॥ १ ॥

बहुरे लोग रजायसु भयऊ। सुतन्ह समेत नृपति गृहँ गयऊ॥ जहँ तहँ राम न्याहु सबु गावा । सुजसु पुनीत लोक तिहुँ छावा ॥ २ ॥ आजा हुई तब सब लोग [अपने-अपने घरोंको ] लौटे। राजा दशरथजी भी पुत्रोंसहित महलमें गये। जहाँ-तहाँ सब श्रीरामचन्द्रजीके विवाहकी गाथाएँ गा रहे हैं। श्रीरामचन्द्रजीका पवित्र सुयश तीनों लोकोंमें छा गया।। २॥

आए ब्याहि रामु घर जब तें । बमइ अनंद अवध सब तब तें ॥ प्रभु विवाहँ जसभयउ उछाहू। सकिंह न बरनि गिरा अहिनाहू॥ ३॥ जनसे श्रीरामचन्द्रजी विवाह करके घर आये, तनसे सन प्रकारका आनन्द अयोध्यामें आकर बसने लगा । प्रभुके विवाहमें जैसा आनन्द-उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पोंके राजा शेषजी भी नहीं कह सकते ॥ ३॥

कबिकुल जीवर्सि-पावमाज्ञक्षी/a VIATSसीसार्स्सामाल खानी ॥ तेहि ते में कछु कहा बखानी। करन पुनीत हेतु निज बानी॥ ४॥ श्रीसीतारामजीके यशको कविकुलके जीवनको पवित्र करनेवाला और मङ्गलोंकी खान जानकर, इससे मैंने अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिये कुछ (थोड़ा-सा) बखानकर कहा है ॥ ४॥

छं∘−निज गिरा पाविन करन कारन राम जसु तुलसीं कह्यो। रघुवीर चरित अपार वारिधि पारु कवि कौनें लह्यो॥ उपवीत व्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावहीं। वैदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुखु पावहीं॥

अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिये तुल्सीने रामका यश कहा है। [नहीं तो ] श्रीरधुनाथजीका चरित्र अपार समुद्र है, किस कविने उसका पार पाया है ? जो लोग यज्ञोपबीत और विवाहके मङ्गलमय उत्सवका वर्णन आदरके साथ सुनकर गावेंगे वे लोग श्रीजानकीजी और श्रीरामजीकी कृपासे सदा सुख पावेंगे।

सो०-सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गार्वाहं सुनहिं। तिन्ह कहुँ सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु। ३६१॥ श्रीसीताजी और श्रीरघुनाथजीके विवाह-प्रसंगको जो लोग प्रेमपूर्वक गार्वे-सुनेंगे, उनके लिये सदा उत्साह (आनन्द) ही उत्साह है; क्यों कि श्रीरामचन्द्रजीका यहा मङ्गलका धाम है॥ ३६१॥

## मासपारायण, बारहवाँ विश्राम

इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुपविध्वंसने प्रथमः सोपानः समाप्तः।

किंखुगके सम्पूर्ण पापोंको विध्वंस करनेवाले श्रीरामचरितमानसका यह पहला सोपान समाप्त हुआ।

( वालकाण्ड समाप्त )

CC-0 Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri श्रीहरिः

## श्रीमद्रोस्वामी तुलसीदासजी विरचित

## श्रीरामचरितमानसके संस्करण

| श्रीरामचरितमानस-सटीक मोटा टाइप, बृहदाकार २२×२९     | मूल्य   |
|----------------------------------------------------|---------|
| इंच, चारपेजी, भाषाटीकासहित, रंगीन                  | रु. चै. |
| चित्र ८, पृष्ठ-संख्या ९८४, सजिल्द · · ·            | 26.00   |
| श्रीरामचरितमानस-सटीकः टीकाकार-श्रीहनुमानप्रसादजी   |         |
| पोद्दार, मोटा टाइप, पृष्ठ १२००, आठ                 |         |
| बहुरंगे चित्र, कपड़ेकी जिल्द                       | 6.40    |
| भीरामचरितमानस-[ बड़े अक्षरोंमें केवल मूल-पाठ ] आठ  |         |
| वेजी साइज, पृष्ठ ५१६, आठ बहुर्गे                   |         |
| चित्र, सजिल्द · · ·                                | 4.00    |
| श्रीरामचरितमानस-पाठभेदसहित, केवल मूलपाठ, मोटे टाइप |         |
| और मानसके व्याकरणसहित, पृष्ठ-संख्या                |         |
| ८००, सचित्र                                        | ३.७५    |
| श्रीरामचरितमानस-मूल मझला साइजः सचित्रः पृष्ठ ६०८   | 2.00    |
| थीरामचरितमानस-[ मूल गुटका ] सुपर रायल बत्तीस पेजीः |         |
| पृष्ठ ६८०, सचित्र, कपड़ेकी जिल्द                   | 0.90    |
|                                                    |         |

मिलनेका पता

गीता प्रेस, पो० गीता प्रेस (गोरखपुर)

## राम-नाम-महिमा

वंदर्ज नाम राम रघुवर को । हेतु इसानु मानु हिमकर को ॥ विधि हरि हरमय वेद प्रान सो । अगुन अनूपम गुन निधान सो ॥ १ ॥ महामंत्र जोइ जपत महेसू । कासी मुकुति हेतु उपदेसू ॥ महिमा जासु जान गनराऊ । प्रथम पूजित्रत नाम प्रभाऊ ॥ २ ॥ जानं आदिकवि नाम प्रतापू । भयउ सुद्ध करि उल्टा जापू ॥ सहसनाम सम सुनि सित्र बानी । जिप जेई पिय संग भगानी ॥ ३ ॥ हरषे हेतु हेरि हर ही को । किय भूपन तिय भूपन ती को ॥ नाम प्रभाउ जान सित्र नीको । कालकृट फलु दीन्ह अभी को ॥ ४ ॥

